पहला संस्करण : १६४६ पूसरा संस्करण : १६४८ जीसरा संस्करण : १६५० प्वीया संस्करण : १६५५

मूल्य तीन रुपये

# मन्दिर

### (१)

मातृ-प्रेम तुम्ते धन्य है । संसार में ग्रीर जो कुछ है, मिथ्या है, निस्सार 🔁 । नातृ-प्रेम ही सल्य है, ग्रज्य है, ग्रनश्वर है । तीन दिन से मुखिया के मुँह में न ग्रन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक वूँद। सामने पुत्राल पर माना या नन्हा-सा लाल पड़ा कराह रहा था। ग्राज तीन दिन से उसने ग्रॉलें न साली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुत्राल पर मुला देती। न्सते खेलते वालक को ग्रचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूल ग्रीर प्यास कहाँ ? एक बार पानी का एक घूँट मुँह में लिया या, पर कएउ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार-पार न था। साल भर के भोतर दो वालक गगा को गोट में सीप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, भ्रवलम्ब, जो कुछ था, यही बालक था। हाय ! क्या उँश्वर इसे भी उसकी गोद से छोन लेना चाहते हैं १---नइ कल्नना करते ही माता की चाँखों से फर-फर द्याप वहने लगते थे। इस वालक का वह एक चए-भर के लिए भी खकेला न छोड़ती यो । उसे साय लेकर घाम छोलने जातो । घाम वेचने वाजार जाती, तो बालक गोट में होता । उसके लिए उसने नन्ही-सां खुग्यी ग्रोर नन्ही-सी खाँची चनवा दो थी। जियावन माता के नाय घान छी जता छोर गर्व से कहता-न्त्रमां, हमें मो बानसो खुरवी बनवा दो, हम बहुत-सी बाम छीलेंगे; तुम हारे माची पर बैठी रहना, श्रम्मा, में बास बेच लार्जगा । मॉ पूछती—हमारे लिए भ्यान्त्रा लाग्रागे, वेश ? जियावन लाल-लाल साडियो का वादा करना। 🙌 प्रक्ते लिए बहुत-मा गुर लाना चाहना था। वे ही भोली-भोली बातें इस ममय पाट प्रा-प्रारुर माता के हृदय को सून के समान वेय रही थीं। जो वालक को देखना, यही बहता कि किसी की डीठ है: पर किसकी डीठ है ! इस विधवा का मो संनार में कोई वैरी है ? प्रगर उनका नाम मालून हो जाता, ता सुखिया जाकर उनके नरखों पर गिर पड़नी जीर वालक को उनकी भोद में रख देती।

क्या उसका हृदय दया से न पिषल जाता १ पर नाम कोई नहीं बताता। हाय रे किससे पूछे, क्या करे १

#### ( २ )

तीन पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिन्ता-व्यिषत चञ्चल मन कोठे-कोठे दौढ़ रहा था। किस देवी की शरण जाय, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पढ़े-पढ़े उसे एक भपकी आ गयी। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर वालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और वालक के सिर पर हाय फेरकर कहता है—रो मत, मुखिया। तेरा वालक अञ्च्छा हो जायगा। कल ठाकुरजी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की ऑस खुल गयी। अवश्य ही उसके पतिदेव आये थे। इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से पारेप्लावित हो उठा। पित के प्रति अद्धा और प्रेम से उसकी आंख सजल हो गयीं। उसने वालक को गोद में उठा लिया और आकाश की आंस ताकती हुई वोली—भगवान्। मेरा वालक अञ्च्छा हो जाय, तो में तुम्हारी पूजा वर्षों। अनाथ विघवा पर दया करों।

उसी समय जियावन की श्राँखें खुल गयीं। उसने पानी माँगा। माता ने दौदकर क्टोरे में पानी लिया श्रीर बच्चे को पिला दिया।

जियावन ने पानी पीकर क्हा—ग्रम्माँ, रात है कि दिन ? मुस्तिया—ग्रभी तो रात है, वेटा, तुम्हारा जी कैसा है ? जियावन—ग्रन्छा है ग्रम्माँ । ग्रव में ग्रन्छा हो गया।

मुस्तिया — तुम्हारे मुँह मे घी-शक्कर, वेटा, भगवान् करे तुम जल्द ग्रच्छे। हो जाग्रो । उन्ह पाने को जी चाहता है ?

ज्यावन—हों ग्रम्मों, योड़ा-मा गुड़ दे दो । बुग्पिया-गुड़ नत पाग्रो भैया, श्रवगुन करेगा । वहों तो खिचड़ी बना दूँ । जियावन—नहीं मेरी श्रम्मों, जरा-मा गुड़ दे दो, तो तेरे पैरों पहुँ ।

माना दस आहर की न शल सबी। उसने योद्रा सा गुड़ निकालकर जियापन के हाय में उस दिया और हौंदी का दबकन लगाने जा रही थी कि विसी ने बाहर से आपाज दी। हौंदी वहीं छोड़कर वह क्विबंड खोलने चलीं गयी। जियावन ने गुड़ की दो पिएडियॉ निकाल लीं श्रीर जल्दी-जल्दी चट

( ₹ )

दिन-भर जियावन की तबीयत ग्रन्छी रही। उसने घोडी-सी खिचड़ी खायी, दो-एक बार धीरे-धीरे द्वार पर भी ग्राया ग्रीर हमनोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी वहल गया। मुखिया ने समभा, वचा ग्रन्छा हो गया। दो-एक दिन में जब पैसे हाथ में ग्रा जायंगे, तो वहः एक दिन ठाकुरजी की पूजा करने चली जायगी। जाड़े के दिन भाड़-बहारू, नहाने-धोने ग्रार लाने-पोने में कट गये; मगर जव सन्थ्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया, तव सुखिया धवरा उठी। तुरन्त मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलम्ब करने से ही बालक फिर मुरक्ता गया है। श्रभी योहा सा दिन वाकी था। बच्चे की लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के वगीचे में मिल गये। तुलसीदल द्वार ही पर या; पर ठाकुरजी के भोग के लिए कुछ मिष्ठात्र तो चाहिए; नहीं तो गॉव वाला को वॉंटेगी क्या! चढाने के लिए कम-से-कम एक ग्राना तो चाहिए ही। सारा गाँव छान ग्रायी, कहीं पैसे उधार न मिले। तव वह हताश हो गयी। हाय रे ग्रादिन! कोई चार श्राने पैसे भी नहीं देता। त्राखिर उसने श्रापने हाँयों के चौंटी के कड़े उतारे श्रीर दीटी हुई वनिये की दूकान पर गयी, कड़े गिरा रखे, बतासे लिये श्रीर दोड़ी हुई घर त्रायी। पूजा का सामान तैयार हो गया, तो उसने वालक को गोद में उठाया ग्रीर दूधरे हाथ में पूजा को थाली लिये मन्दिर की श्रोर चली r

मन्दिर में श्रारती का घएटा बज रहा था। दस-पाँच भक्तजन खड़े स्तृति कर रहे थे। इतने मं सुरित्रा जाकर मन्दिर के सामने खड़ी हो गयी।

पुनारी ने पूछा-स्या है रे ? क्या करने श्रायी है ?

मुखिया चवृतरे पर श्राकर वोली-- अकुरजी की मर्नाती की थी, महाराजः पूजा करने श्रायी हूँ।

पुजारीजी दिन-भर जमींदार के ग्रासामियों की पूजा किया करते थे; ग्रीर शाम-सबेरे ठाकुरजी की। रात को मन्दिर ही में सोने थे, मन्दिर ही में ग्रायका भोजन भी बनता था. जिससे ठाकरदारे की मारी शासरकारी काली पट गणी थी। स्वभाव के वहें द्यालु थे, निष्ठावान् ऐसे कि चाहे कितनी ही ठएड पहें, कितनी ही ठएड पहें, कितनी ही ठएडों ह्वा चलें, विना स्नान किये मुँह में पानी तक न डालते थे। श्रागर इसपर उनके हाथों ख्रोर पैरों में मेल की मोटी तह जमी हुई थी, तो इसमें उनका कोई दोष न था। वोले—तो क्या भीतर चली आयेगी १ हो तो चुकी पूजा। यहाँ श्राकर भरमध्ट करेगी १

. एक भक्तजन ने कहा---ठाकुरजी को पवित्र करने श्रायी है ?

सुलिया ने वड़ी दीनता से कहा—ठाकुरजी के चरन छूने आयी हैं. सरकार । पूजा की सब सामग्री लायी हूँ।

पुनारी—कैमे वेममभी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गयी है १ मला त् ठाऊरजी को कैसे छुयेगी १

मुखिया की ग्रवतक कभी टाकुरद्वारे में ग्राने का ज्यवसर न मिला था। ग्राश्चर्य से वोली--सरकार, वह तो ससार के मालिक हैं। उनके दरसन से तो पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जायगी !

पुनारी—ग्रारे, तू चर्मारिन है कि नहीं रे १

मुखिना—तो क्या भगवान् ने चमारो को नहीं सिरजा है ? चमारो का भगवान् कोई ग्रांर है ? इस वचे की मनौती है, सरकार !

इसपर वही भक्त महोदय, जो श्रव स्तृति समाप्त कर चुके थे, इपटकर बोले—मार के भगादा चुढ़ेल को। भरभष्ट वरने श्राप्ती है, फॅक टो याली-वाली। ससार में तो श्राप ही श्राम लगी हुई है, चमार भी टाक्तरजी की प्जा करने लगान, तो पिरयी रहेगी कि स्सातल को चली जायगी ?

दूसरे भक्त महाजय बीले—य्रव वेचारे टाक्तरजी की भी चमारों के हाथ या भीजन करना पड़ेगा। यब परलय होने में कुछ कमर नहीं है।

टएट पट गरी थी, मुन्यिया पानी कांप गरी थी थ्रीर यहाँ धर्म के ठेकेटार क्लोग समान की गति पर ब्रालीचनाएँ कर गरे थे। बच्चा मारे टएड के उसकी छाती में पुना जाता था, किन्तु नुन्यित वहाँ से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा माल्म होता या कि उसके दोना पोव भूमि में गढ़ गये हैं। रह-रहकर उपने हट्य में ऐसा उद्गार उटना था कि जाकर टाइरजी के चरशा पर शिर परे। टाइरची नया इन्हीं के हैं, हम गरीबों का उनमें कोई नाता नहीं है, ये लोग होते हैं कोन राकनैवाले; पर यह भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली-वाली फेंक दी तो क्या करूँ गी १ दिल में ऍठकर रह जाती थी। सहसा उसे एक वात स्की। वह वहाँ से कुछ दूर जाकर एक वृद्ध के नीचे छॉधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी।

#### ( 8 )

श्रारती श्रोर स्तुति के पश्चात् भक्तजन वड़ी देर तक श्रीमद्भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी ने चूल्हा जलाया श्रोर खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने वेठे हुए 'हूँ-हूँ' करते जाते थे श्रीर वीच-वीच में टिप्पिएयाँ भी करते जाते थे। दस वजे राज तक कथा-वार्ता होती रही श्रोर मुखिया वृद्ध के नीचे ध्यानावन्या में खड़ी रही।

सारे भक्त लोगों ने एक-एक कर के घर की राह ली। पुजारीजी अकेले रह गय। अब सुंखिया आकर मिन्द्र के बरामदे के सामने खड़ी हो गयी, जहाँ पुजारीजी आसन जमाये बटलोई का सुधाबद्धक मधुर सगीत सुनने में मग्न थे। पुजारीजी ने आहट पाकर गरदन उठायी, तो नुखिया को खड़ी देखा। चिंदकर बोले—क्यों रं, त् अभी तक खड़ी हैं!

नुिया ने याली जमीन पर रख दी त्रार एक हाथ फैलाकर भित्ता-प्राथना करती हुई बोली— महाराजजी, मैं ग्रभागिनी हूं। यही बालक मेरे जीवन का ग्रलम हं, मुभपर दया करा। तीन दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बहा जस होगा, महाराजजी ?

यह कहते कहते मुखिया राने लगी। पुजारी वी दयालु तो थे, पर चमारिन को टाकुरजी के समीप जाने देने का प्रश्रु तपूर्व घोर पातक वह कैसे कर मकते ये ? न-जाने टाकुरजी इसका क्या दराइ दें। ग्राधिर उनके भी वाल-वच्चे थे। कही टाकुरजी कुपित होकः गाँव का सर्वनाश कर दें, तो ? बोले—घर जाकर भगवान् पा नाम ले, तरा वालक ग्रन्छा हो जायगा। में यह तुलसीदल देता हूं, वच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी ग्रांखों में लगा दे। भगवान् चाहेंगे तो सब ग्रन्छा ही होगा।

नुष्तिया—टाकुरजी के चरलां पर गिरने न दोगे महाराजजी ? वड़ी दुलिया हूँ, उधार पाढ़कर पूजा की सामग्री जुटानी है। मैंने कल सपना देखा था, महाराजजी कि ठाफ़ुरजी की पूजा कर, तेरा बालक अञ्छा हो जायगा। तभी दौड़ी आयी हूँ। मेरे पास एक रुपया है। वह मुक्तसे ले लो, पर मुक्ते एक छन-मर ठाक़ुरजी के चरनों पर गिर लेने दो।

इस प्रलोमन ने पिरडतजी को एक च्राण के लिए विचलित कर दिया, किन्तु मूर्खता के कारण ईश्वर का मय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। सँमल कर वोले—ग्रारी पगली, ठाकुरजी मक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरन पर गिरना देखते हैं। मुना नहीं है—'मन चाग कठौती में गंगा।' मन में भिक्त न हो, तो लाप कोई भगवान् के चरनों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जन्तर है। दाम तो उसका बहुत है, पर तुम्मे एक ही रुपये में दे दूँगा। उसे बच्चे के गले में बौध देना। वस, कल बच्चा खेलने लगेगा।

मुखिया-- ठाकुरजी की पूजा न करने दोगे ?

पुजारी—तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कमी नहीं हुई, बहु आज में कर दूं आरे गाँव पर कोई आफ्त बिपत आ पड़े, तो क्या हो, इसे भी तो साच। तू यह जन्तर लेजा, भगवान् चाहेंगे, तो रात ही भर में बच्चे का क्लेश कर जायगा। किसी की दीठ पड़ गयी है। है भो तो चाचाल। मालूम होता है, हुतरी बस है।

मुखिया- जबने इसे जबर है, मेरे पान नहीं में समाये हुए हैं।

पुतारी—-वहा हानहार वालक है। भगवान् जिला दे, तो तेरे सारे सङ्कट हर लेगा। यहाँ तो बहुत मेलने श्राया करता था। इधर दो-तीन दिन से नहीं देगा था।

मुन्तिया-तो जन्तर को कैसे बॉधूँगी, महाराज १

पुजारी---में कपड़े में बॉधकर देता हूँ। बस गले में पहना देना। श्रव तू इस देना नदीन बन्तर कर्ग रोजने जायगी।

नुगिता ने टो नाये पर करे गिर्ग गरे थे। एक पहले ही मैंज जुका था। दूनग पुजारीजी नो मैंट किया और जन्तर लेकर मन को समकाती हुई घर लीट आयी।

( 및 )

मुतिया नै पर पर्दैचरण बालक है गले में यन्त्र याँच टिया, पर ज्यो-ज्यों

रात गुजरती थी, उसका ज्वर भी वढता जाता या, यहाँ तक कि तीन बजते-वजते उसके हाथ-पाँव शीतल होने लगे 'तव वह ववड़ा उठी और सोचने लगी—हाथ! मैं व्यर्थ ही संकोच मे पड़ी रही और विना ठाकुरजी के दर्शन किये चली श्रायी। श्रगर में श्रन्दर चली जाती श्रीर भगवान् के चरणों। पर गिर पड़ती, तो कोई मेरा क्या कर लेता ? यही न होता कि लोग मुक्ते धकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि में ठाकुरजी के चरणों को श्रपने श्राँमुश्रों से भिगो देती श्रीर वच्चे को उनके चरणों में मुला देती, तो क्या उन्हें टया न श्राती ? वह तो दयामय भगवान् हैं, दीनों की रत्ता करते हैं, क्या मुक्तपर दया न करते ? यह सोचकर मुलिया का मन श्रधीर हो उठा। नहीं, श्रव विलम्ब करने का समय न था। वह श्रवश्य जायगी श्रीर ठाकुरजी के चरणों पर गिरकर रोयेगी। उस श्रवला के श्राशकित हदय को श्रव इसके सिवा श्रीर कोई श्रवलम्ब, कोई श्रासरा न या। मन्दिर के द्वार वन्द होंगे, तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुरजी क्या किसी के हायों विक गये हैं कि कोई उन्हें वन्द कर रखे।

रात के तीन बज गये थे। सुखिया ने वालक को कम्बल से टॉपकर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठायी ग्रांर मन्दिर की ग्रोर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के भोंकां से उसका कलेजा कॉपने लगा। शीन से पॉव शियिल हुए जाते थे। उसपर चारों ग्रोर ग्रन्धकार छाया हुन्ना था। सिता दो फरलॉग से कम न था। पगडएडी वृद्धों के नीचे-नीचे गयी थी। कुछ, दूर दाहिनी ग्रोर एक पोलरा था, कुछ दूर वॉस की कोठियाँ। पोलरे में एक घोवी मर गया था ग्रांर वॉस की कोठियों में चुंदेलों का ग्रांडा था। वार्या ग्रोर हरे-भरे खेत थे। चारों ग्रोर सन-सन हो रहा था, ग्रन्थकार सॉय-मॉ कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर से हुन्नॉ-हुन्नॉ करना शुरू किया। हाय! श्रार कोई उसे एक लाल रुपये देता, तो भी इस समय वह यहाँ न न्नार्ता; पर वालक की मनता सारी गंकान्नों को टवाये हुए थी। है भगवान्। ग्रांक खेंग्हार ही ग्रांसरा है। यही जपती वह मन्दिर की ग्रोर चली जा रही थी।

मन्दिर के द्वार पर पहुँचकर मुखिया ने जज़ीर ट्योलकर देखी। ताला पड़ा हुग्रा या। पुजारीनी बगमदे से मिली हुई कोठरी में कियाड़ बन्द किये सो रहे थे। चारा श्रोर श्रंषेरा छाया हुआ था। मुखिया चब्तरे के नीचे से एक हंट उठा लायी श्रोर जोर-जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से श्रा गयी थी। दो ही तीन चोटों में ताला श्रोर हेंट दोनों स्ट्रकर चौखट पर गिर पड़े। मुखिया ने द्वार खोल दिया श्रौर श्रन्दर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाइ खोलकर हइवड़ाये हुए बाहर निकल श्राये श्रोर 'चोर, चोर ।' का गुल मचाते गाँव की श्रोर दंडे। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई श्रादमी इधर-उधर से लालटेनें लिये हुए निकल पड़े श्रीर प्छने लगे—कहाँ है, कहाँ है ! किधर गया ।

पुजारी—मन्दिर का द्वार खुल पड़ा है। मैंने खर-खर की आवाज मुनी। सहमा मुखिया बरामदे से निकलकर चत्रूतरे पर आयी और बोली—चोर -नहीं है, मैं हूँ, ठाकुरजी की पूजा करने आयी यी। अभी तो अन्दर गयी भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया।

पुजारी ने कहा—ग्रव ग्रनर्थ हो गया। मुखिया मन्दिर मे जाकर ठाकुरजी भ्रष्ट नर ग्रायी।

फिर क्या या, कई ब्राहमी भल्लाये हुए लप के ब्रीर सुखिया पर लातों ब्रीर वृंसा की मार पड़ने लगी। मुखिया एक हाय में बच्चे का पकड़े हुए थी ब्रीर दूसरे हाय से उसकी रला कर रही थी। एकएक एक बलिए ठाकुर ने उसे इतनी जार में धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से ब्रूटकर जमीन पर गिर पड़ा, नगर बह न रोता, न बोला न साँस ली, मुखिया भी गिर पड़ी थी। सँभलकर बच्चे का उठाने लगी, ता उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा, मानो पानी में परहाइ हो। उसके मुँह में एक चीप निकल गयी। बच्चे का माथा लूकर देखा। साम देह टर्प्डी हो ययो थो। एक लम्बी साँस खींचकर वह उट पड़ी हुई। उनकी ब्राह्म में ब्राह्म न ब्राय । उसका मुद्र कोध की ज्वाला के तमनमा उटा, ब्राध्मा के ब्राह्म लगे। टानो मुट्टियौँ वैंध गयी। टाने पानक बाली—पापियो, मेरे बच्चे के प्राण्य लेकर अब दूर क्यों खड़े हो मुके भी रतों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे खू लेने के ठाकुरजी को ह्या लगा गयी। पारस का ब्रूकर लोहा सोना हो-जाना है, पारस लोहा नहीं हो

श्रपने धर ही में हैं, तब बाहर कीन ब्राह्मणों को खोजने जाय।

सोना-- श्रीर सातवाँ कीन है ?

मोटे०--बुद्धि को दाँडाग्रो।

साना-एक पत्तल घर लेते श्राना।

मोटे—फिर यही बात कही, जिसमें बदनामी हो। छि: छि: ! पत्तल घर लाऊँ। उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ, जो यजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। मुनो, सातवें महाशय है—पिडत सोनाराम शास्त्री।

सोना-चलो, दिल्लगी करते हो। भला, में कैसे जाऊँगी ?

मोटे॰—ऐसे ही कठिन श्रवसरों पर तो विद्या की श्रावश्यकता पढ़ती है। विद्वान् श्रादमी श्रवसर को श्रपना सेवक बना लेता है, मूर्ल श्रपने भाग्य को रोता है। सोनादेवी श्रीर सोनाराम शास्त्री में क्या श्रंतर है, जानती हो १ केवल परिधान का। परिधान का श्रथं समभती हो १ परिधान 'पहनाव' को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बॉध लो, मेरी मिरजई पहन लो, ऊपर से चादर श्रोढ लो। पगड़ी में बॉध दूँगा। फिर कौने पहचान सकता है १

सोना ने हँसकर कहा-मुर्फे तो लाज लगेगी।

मोटे॰--तुम्हें करना ही क्या है ? वात तो हम करेंगे।

सोना ने मन-ही-मन त्र्यानेवाले पदार्थों का त्र्यानन्द लेकर कहा—बड़ा मजा होगा।

मोटे॰ - वस, श्रव विलम्ब न करो । तैयारी करो, चलो । सोना-- फितनी फंकी बना लूँ !

मोटे॰ —यह मैं नहीं जानता। वस, यही ग्रार्दश सामने रखो कि ग्राधिक-से-ग्राधिक लाभ हो।

सहसा संानादेवी को एक बात याद श्रा गई। बोली—श्रच्छा, इन दिह्युग्रों को क्या करूँ गी ?

मोटेराम ने त्योरी चढाकर कहा—इन्हें उठाकर रख देना. श्रांरक्या करोगी ? सोना—हो जी, क्यों नहीं । उतारकर रख क्यों न हूँ भी ?

मोटे—ता बना तुम्हारे विद्युए पहनने ही से में जी रहा हूँ ! जीता हूँ पीटिक पटार्थी के नवन ते । तुम्हारे विद्युत्रों के पुरुष से नहीं जीता । सोना—नही भाई, मैं विल्लुए न उतारूँगी।

मोटेराम ने सोचकर कहा - श्रच्छा, पहने चलो । कोई हानि नहीं। गोवर्द्धनघारी यह वाधा भी हर लेंगे । वस, पौंव में बहुत-से कपहे लपेट लेना । मैं कह दूँगा, इन परिडत जी को पीलपौंव हो गया है । क्यों, कैसी स्भी ?

परिडताइन ने पतिदेव को प्रशसा-सूचक नेत्रां से देखकर कहा-जन्म-

भर पढ़ा नहीं है ?

( ? )

सन्या-समय परिइतजी ने पाँचों पुत्रों की बुलाया श्रीर उपदेश देने लगे— पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूद सोच-समम लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो, रानी साहव ने तुम लोगों का पता-ठिकाना पूछना श्रारम्म किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे १ यह तो महान् मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचों, कितने कलक श्रीर लज्जा की वात होगी कि सुमन्जैसा विद्वान् केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक रचे। इसलिए तुम सब योड़ी देर के लिए मूल जाग्रो कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न वतलाये। संसार मे नामों की कमी नहीं, कोई श्रच्छा-सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने ने कोई गालों नहीं लगती। यह कोई श्रपराध नहीं।

ग्रलगू--ग्राप ही न वता दीनिए।

मोटे०—श्रन्छी बात है, बहुत श्रन्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का क्षाम मुक्ते स्वय करना चाहिए। श्रन्छा मुनो—श्रलग्राम के पिता का नाम है पिएडत देशव पाँडे, खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम है पिएडत स्वान पाँडे, खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम है पिएडत स्वान मंगल ग्रांका, खूब याद ख्याना। छेदीराम के पिता है पिएडत हमड़ी तिवारी, भूलता नरी। भयानी, तुम गगू पाँडे बतलाना, खूब याद कर लो। श्रव रहे फिल्मान, तुम बेटा बनलाना नेत्राम पाठक। हा गये सब हो गया सब का नाम-राण 'श्रन्टा श्रय में परीवा लूँगा। हाशियार रहना। बोलो श्रलग्र, तुमरार पिता वा नयाना है?

रराम्—परिटन क्याद्र पछि १ 'विनीमन उम्म बनात्री ।' 'वमड़ी तित्रारी ।' छेदी-यह तो मेरे पिता का नाम है। वेनी-मैं ता भूल गया।

मोटे॰—भूल गये ! पिरडत के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते । वहे दुःख की वात है ! मुक्ते पाँचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं ! सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है परिडत मँगरू श्रोका।

पिडतजी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पिडत चिन्तामिण जो ने द्वार पर आवाज दो। पिडत मोटेराम ऐसे घवराये कि सिर-पर की मुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पिडत चिन्तामिण अन्दर चले आये। दोनों सज्जनों में बचपन में गाढी मैत्री थी। दोनों बहुवा साथ-साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पिडत मोटेराम अब्बल रहते, तो पिडत चिन्तामिण के द्वितीय पद में कोई वाधक न हो सकता था; पर आज मोटेरामजी अपने मित्र को माथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साय ले जाना, अपने घरवालों में सं किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान् शारमत्याग करने के लिए वे तैयार न थे।

चिन्तामाणे ने यह समारोह देखा, तो प्रसन्न होकर बोले-क्यों भाई, ग्राकेले-ही-ग्राकेले ! मालून हाता ई, ग्राज कहीं गहरा हाथ मारा है।

मोटेराम ने मुँह लटकाकर कहा—कैसी वार्त करते हो, मित्र ! ऐसा तो कभी नहीं हुन्ना कि मुक्ते कोई न्त्रवसर मिला हो न्त्रीर मैंने तुम्हे सूचना न दी हो । कदाचिन् कुन्न समय हो बटल गया, या किसो ग्रह का फेर है। कोई भूठ को भी नहीं गुलाता।

पिएडत चिन्तामिए ने ग्राविश्वास के भाव से कहा—कोई-न-कोई बात तो मित्र श्रवश्य है, नहीं तो ये वालक क्यो जमा है ?

मोटे०--नुम्हारी इन्हीं वातों पर मुक्ते कोघ श्राता है। लड़कों की परीत्ता ले रहा है। ब्राह्मण के लड़के हैं, चार श्रद्धर पढ़े विना इनका कीन पूछेगा ?

चिन्तामणि को ग्रब भी विश्वास न ग्राया। उन्होंने सोचा—लटकों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेक्स्राम सबसे छोटा था। उसी से पूछा—क्या पढ रहे हो बंटा! हमें भी सुनान्त्रों।

माटेराम ने फेरूराम को बोलने का श्रवसर न दिया । हरे कि यह तो सारा

भएडा फोड़ देगा। बोले— ग्राभी यह क्या पढेगा। दिन भर खेलता है। फेक्र्राम इतना वड़ा श्रपराध श्रपने नन्हें से सिर पर क्यों लेता। बाल सुलम गर्व से बोला— हमको तो याद है, पिएडत सेत्राम पाठक। हम याद भी कर लें, तिसपर भी कहते हैं, हरदम खेलता है ?

यह कहते हुए रोना शुरू किया।

चिन्तामणि ने बालक को गले लगा लिया श्रीर बोले—नहीं वेटा, तुमने श्रपना पाठ सुना दिया है। तुम खूब पढते हो। यह सेत्राम पाठक कौन है, चेटा ?

मोटेराम ने विगडकर कहा—तुम भी लड़कों की वातो में त्राते हो । सुन लिया होगा किसी का नाम । (फेक़ से ) जा, वाहर खेल ।

चिन्तामणि अपने मित्र की घवराहर देखकर समक्त गये कि कोई-न-कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेत्राम पाठक का आश्य उनकी समक्त में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित हो कर वो ले— अच्छा, आप पाट पढाटए और परीक्षा लीचिए। मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वायां हो, इसका मुक्ते गुमान तक न या। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हा गयी।

पांचडत चिन्तामिण बाहर चले गये। मोटेरामजी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे।

माना ने कहा-मना लो, मना लो। रुठे जाते हैं। फिर परीचा ले लेना।

माटे०-- चव के उँ काम पड़ेगा, मना लूँगा। निमन्त्रण की स्चना पाते ही इनका माग प्रोध शान्त हो जायगा। हाँ भवानी, नुम्हारे पिता का क्या नाम है, बाला।

भगनी—गगू पाडे । मीटे॰—फ्रांट तुम्हारे पिता का नाम, फेक् १ पेन्-वता तो दिया, उस पर कहते हैं, पढता नहीं ? मीटे॰—हमें भी बता दा । फेर्-केत्राम पाठक तो है ? मोटे॰—बहुत ठीक, हमारा लड़का वड़ा राजा है। श्राज तुम्हें श्रपने साथ वैठावँगे श्रीर सबसे श्रच्छा माल तुम्हीं को खिलावँगे।

सोना-हमे भी कोई नाम बता टो।

मोटेराम ने रिसकता से मुसकराकर कहा--तुम्हारा नाम है पिएडत मोहन-सरूप मुकुल ।

सोनादेवी ने लजाकर सिर भुका दिया।

( ३ )

सोनादेवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगीं। उधर फेक्न् ग्रानन्द की उमंग में घर से वाहर निकला। पिएडत चिन्तःमांण रूठ कर तो चले थे, पर कुत्हल गश्च ग्रामी तक द्वार पर दब के खड़े थे। इन वार्तों को मनक इननी देर में उन के काना में पड़ी, उससे यह ता जात हा गया कि कहीं निमन्त्रण है; पर कहाँ है, कोन-कान से लोग निमन्त्रित हैं, यह कुछ जात न हुग्रा था। इतने में फेक्न् बाहर निकला, तो उन्हाने उसे गाद म उठा लिया ग्रार वाले — कहाँ नेवता है, बेटा !

श्रपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था; पर न-जाने कैसे पिएडत मांटेराम के कान में भनक पड़ गयी। तुरन्त बाहर निकल श्राये। देखा, तो विन्तानाण्डी फेक को गोद में लिये कुछ पूछ रहे हैं। लपककर लड़ के का हाय पकड़ लिया श्रीर चाहा कि उसे श्रमने ामत्र की गाद से छीन लें, मगर चिन्तानिण्डी को श्रमी श्रपने पश्न का उत्तर न मिला था। श्रतएव वे लड़के का हाय हु इकर उसे लिये हुए श्रपने बर की श्रीर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दीहे—उसे कों लिये जाते हा धून कहीं का, हुए! चिन्तामिण, में कहे वेना हूँ, इसका नतीजा श्रव्छा न हागा; फिर कभी किसी निमन्त्रण में न ले जाऊँगा। मला चाहते हा, तो उत्र उतार दा...। मगर चिन्तामिण ने एक न सुत्ता। मगते ही चले गये। उनको देह प्रभी सँभाल के बाहर न हुई थी, दीड़ गकते थे; मगर माटेरामजा का एक एक पग श्रागे बढना दुस्तर हा रहा था। मेंन की मौति हौंकने थे शार नाता प्रकार के विशेषणां का प्रयाग करते दुलकी चाल में चले जाते थे। श्रार नाता प्रकार के विशेषणां का प्रयाग करते दुलकी चाल में चले जाते थे। श्रार नाता प्रकार के दा महान्मा दाइते हुए ऐसे जान गई में, नाना दा गैंडे। चे हे गान र से माग श्राये हा। से कड़ां ऐसे जान गई में, नाना दा गैंडे। चे हे गान र से साग श्राये हा। से कड़ां

श्रादमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियाँ बजाते हुए दीहे। कदाचित् यह दौड़ पिएडत चिन्तामिया के घर ही पर समाप्त होती; पर पिएडत मोटेराम घोती के ढीली हा जाने के कारण उलभकर गिर पड़े। चिन्तामीया ने पीछे फिर कर यह हश्य देखा, तो दक गये श्रोर फेक्र्राम से पूछा—क्या बेटा, कहाँ नेवता है।

फेक्-वता दे, तो हमें भिठाई दोगे न ?

चिन्ता०--हाँ, दॅगा , बतायो ।

फेक्-रानी के यहाँ।

चिन्ता०--कहाँ की रानी ?

फेक्-यह मैं नहीं जानता। कोई वड़ी रानी हैं।

नगर में कई वड़ी-वड़ी रानियाँ थीं। पिएडतजी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊँगा। जहाँ भोज होगा, वहाँ कुछ, भीड़-भाड़ होगी ही, पता चल जायगा। वह निश्चय करके वे लाँट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में श्रव कोई बाधा न थी। मोटेरामजी के पास श्राये, तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं। उटने का नाम नहीं लेते। धवराकर पूछा-- गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गढ़ा भी तो नहीं है।

मोटे॰—तुमसे क्या मतलव 'तुम लहके को ले जान्री, जो कुछ पूछ्ना चाहो, पूछो।

चिन्ता—में यह यपट-व्यवहार नहीं करता। दिल्लगी की थी, तुम बुरा मान गये। लें उट तो वैठ राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ, नहीं पूछा।

मोटे॰-चल भूटा !

चिन्ता०-जनेक हाय में लेवर कहता हूँ।

मोटे०—तुम्हारी शपय का विश्वास नहीं।

निन्ता०-नुम मुभे इतना धूर्त समभने हो १

मोटे॰--इसते वही अधिक। तुम गगा में ब्रुवकर शपय सात्रो, तो भी मुक्ते विश्वास न आये।

चिन्ता॰—दूसरा यह वात वहता, तो मूँ छ उखाद लेता ।

मोटे॰—तो फिर श्रा जात्रो ! चिन्ता॰—पहले परिडताइन से पूछ श्राश्रो ।

मोटेराम यह भस्मक न्यग्य न सह सके। चट उठ बैठे छोर परिहत चिन्तामिण का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल-युद्ध होने लगा। दोनों हनुमानजी की स्तुति कर रहे थे छोर इतने जोर से गरज-गरजकर मानो सिह दहाइ रहे हों। वस, ऐसा जान पढ़ता था, मानो दो पीपे छापस में टकरा रहे हों।

मोटे—महावली विक्रम वजरंगी। चिन्ता०—भूत-पिशाच निकट निंह ग्रावे। मोटे०—जय-जय-जय हनुमान गुसाई। चिन्ता०—प्रभु, रिखेए लाज हमारी। मोटे०—( विगड़कर) यह हनुमान-चालीसा मे नहीं है।

चिन्ता —यह हमने स्वय रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटन्त विद्या है! जितना कहां, उतना रच दे।

मोटे॰—ग्रवे, हम रचने पर ग्रा जायें तो एक दिन में एक लाख खतियाँ रच डालें, किन्तु इतना ग्रवकाश किसे हैं।

दोनों महात्मा ग्रलग खहे होकर श्रपने-ग्रपने रचना-कांशल की डीगें मार रहे थे। मल्ल-युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जा विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिन्तार्माण के घर जाकर कह दिया कि परिडत मोटेराम ग्रार चिन्तामणिजी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिन्तामणिजी तीन महिलाग्रां के न्यामी थे। कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे बीस विस्वे। उस पर विद्वान् भी उसकोटि के, दूर-दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुपों को मब श्रिधकार है। पन्ता के साथ-साथ जब प्रचुर दिलिणा भी मिलती हो, तब कैसे इनकार किया जाय। इन तीना महिलाग्रों का सारे महल्ले में ग्राह्म छाया। परिडतजी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को 'ग्रामिरती, मॅफली को 'गुलावजानुन' ग्रीर छोटी को 'मोहनभोग' कहते थे; पर मुहल्ले यालों के लिए तीनां महिलाएँ प्राताप से कम न था। घर में नित्य ग्रानुग्रां सी नटी बहती रहती—सून की नटी तो परिडतजी ने भी कभी नहीं बहायी,

श्रिधिक-से-श्रिधिक शब्दों की ही नदी बहायी थी, पर मजाल न यी कि बाहर का श्रादमी किसी को कुछ कह जाय। सकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पिएडतजी के नीति-चातुर्थ का सुफल था। ज्यांही खबर मिली कि पिएडत चिन्तार्माण पर सकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की मौंति कुपित होकर घर से निवलीं श्रोर उनमें जो श्रन्य दोनो-जैसी मोटी नहीं थीं, सबसे पहल समर-भूमि में जा पहुँचीं। पिएडत मोटेरामजी ने उसे श्राते देखा, तो समक गये कि श्रव कुशल नहीं। श्रपना हाथ छुड़ाकर बगदुट मागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिन्तार्माण्डी ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम के कदम न कके।

चिता॰—श्रजी, भागे क्यां १ ठहरो, कुछ मजा तो चखते जास्रो १ मोटे॰—मैं हार गया, भाई, हार गया। चिन्ता॰—ग्रजी, कुछ दिल्ला तो लते जास्रो। मोटेराम ने मागते हुए कहा—टया करो, भाई, दया करो।

( Y )

त्राट वजते-वजते पिंडत मोटेराम ने स्नान श्रीर पूजा करके कहा--श्रव विलम्ब नहीं करना चाहिए, फर्मी तैयार है न ?

सोना— फकी लिये तो कबसे नैटी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी वात की सुधि हो नहीं रहती। रात को कीन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो।

मोटे—में तुमसे एक नहीं, हजार बार वह चुका कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समक्ष सकतीं कि मेने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुढि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समक्ता है, लोभी है, भुक्यह है। इसलिए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं, जिसमे यजमान समके कि पिएटतजी को इसकी सुबि ही नहीं है, भूल गये होंगे। सुलाने का आदमी मेज। इस प्रकार जाने मे जा मान-महत्व है, वह मरभुखों की तरह जाने मे क्या कभी हो सकता है? में बुलावे की प्रतीद्धा कर रहा हूँ। कोई-न-कोई आता ही होगा। लाओ योड़ी फक्षी। वालका को खिला दी है न है

मोना--उन्हें तो मैंने मॉम ही की खिला दी थी।

मीटे॰-- रोई मीया तो नहीं?

सोना-ग्राज भला दीन सायेगा ? सब भूरा-भूख चिल्ला रहे थे, तो मैने

एक पैसे का चवेना मँगवा दिया। सब-के-सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मार-पीट हो रही है।

मोटेराम ने दॉत पीसकर कहा——जो चाहना है कि तुम्हारी गरदन पकड़-कर एंठ दूँ। भला, इस वेला चवेना मॅगाने का क्या काम था १ चवेना खा लेंगे, तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खायेंगे १ छि:-छि ! जरा भी बुद्धि नहीं !

साना ने त्राराध स्त्रोकार करने हुए कहा--हाँ, भूल तो हुई, पर सव-के-सब इतना कोलाहल मचाये हुए थे कि सुना नहीं जाता था।

मंदि॰—रोते ही थे न, रोने देती। राने से उनका पेट न भरता; विलक्ति श्रीर भूख खुल जाती।

सहसा एक ग्रादमी ने वाहर से ग्रावान दो--पंडितजी, महारानी बुला रही हैं, श्रोंर लोगों को लेकर जल्दी चलो ?

पडितजी ने पत्नी की त्रोर गर्व से देखकर कहा—देखा, इस निमन्त्रण कहते हैं। ग्रब तैयारी करनी चाहिए।

बाहर त्राकर पंडितजी ने उस त्रादमी से कहा—तुम एक दण त्रौर न त्राते, तो मैं कया सुनाने चला गया होता। सुके बिलकुल याद न यी। चलो, हम बहुत शीव त्राते हैं।

#### ( 및 )

नों वजते-वजते पंडित मोटेराम वाल-गोपाल सहित रानी साहव के द्वार पर जा पहुँचे। रानी वड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी-महिला थीं। इस समय वे कारचोवीदार तिकया लगाये तख्त पर बैठी हुई थीं। टा ग्रादमी हाय वॉचे पीछे राई थे। विजली का पंता चल रहा या। पंडितजी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण-स्पर्श किया, ग्रार इस वालक-मंडली को देखकर मुस-कराती हुई बोली—इन वधों को ग्राप कहाँ से पकड़ लाये?

मोटे॰—करता क्या ! सारा नगर छान मारा; किसी पटिन ने छाना स्वीकार न किया । कोई किसी के यहाँ निमान्त्रत हैं, कोई किसी के यहाँ । तब तो में बहुत चकराया । छन्त में मैंने उनसे कहा—छाञ्छा, छाप नहीं चलते तो हरि इच्छा; लेकिन ऐसा कीजिए कि मुम्ने लिंडत न होना पढ़े । तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला, उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेक्र्राम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है !

फेक्राम ने गर्व से कहा—पहित सेत्राम पाठक । रानी—वालक तो वड़ा होनहार है ।

श्रार वालकों को भी उत्कठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाय, लेकिन जब पहितजी ने उनसे कोई प्रश्न न किया, श्रीर उधर रानी ने फेक्र्राम की प्रशसा कर दी, तब तो वे श्रधीर हो उठे। भवानी बोला—मेरे पिता का नाम है पहित गगू पाँडे।

छेदी बोला-मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी।

वेनीराम ने कहा—मेरे पिता का नाम है पिएडत मँगरू ग्रोभा।

श्रलग्राम समभदार था। चुपचाप खडा रहा। रानी ने उसने पूछा— तुम्हारे पिता वा क्या नाम है, जी ?

श्रत्तगूराम मो इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न श्राया। न यही यूक्ता कि कोई ग्रीर नाम ले ले। हतबुद्धि-सा खड़ा रहा। पिरटत मोटेराम ने जब उमकी ग्रोग दोंत पीनकर देखा, तब रहा-सहा हवास भी गायब हो गया।

फेरु ने रहा-हम बता दें। भैया भूल गये।

गनी ने प्राश्चर्य से पूछा—क्या ग्रपने पिता का नाम भूल गया ? यह तो विचित्र बात देखी।

मोटेनम ने श्रलग् के पास जाकर नहा—कैमे है। श्रलग्राम बोल उठा-पेशव पाँडे।

गनी-ना श्रव तक क्यों चुप या ?

मोटे०-रुख ऊँचा मुनता है, सरकार ।

रानी—गैने मामान ता बहुत-सा मँगवा रका है। सब खराब होगा। लड़के क्या कार्यमें!

मोटे०--मरकार इन्हें बालक न नमफें। इनमें जो सबसे छोटा है, वह दो पनल साहर उठेगा।

( )

चन सामने वनलें पढ़ गयीं और भएडारी चोदी यी यालों में एक-से-एक

टत्तम पदार्थ ला-लाकर परसने लगा, तव पिएडत मोटेरामजी की श्रॉखें खुल गर्यी । उन्हें ग्राये-दिन निमन्त्रण मिलते रहते थे । पर ऐसे श्रनुपम पदार्थ कभी सामने न श्राये थे । घी की ऐसी सोंधी सुगन्ध उन्हें कभी न मिली थी । प्रत्येक चस्तु से केवड़े ग्रीग गुलाव की लपटें उड़ रही थीं; वी टपक रहा था । पिएडत-जी ने सोचा—ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है ! मनों खा जाऊँ, ।फर नी ग्रीर खाने को जी चाहे । देवतागण इनसे उत्तम ग्रीर कीन-से पदार्थ खाते होंगे ? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती ।

पिडतजी का इस वक्त अपने परमित्र पिडत चिंतामिण की याद आयी।
ध्रागर वे होते, तो रग जम जाता। उस क विना रग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा
कोन है, जिमसे लाग-डाट करूँ। लड़के दो-दो पतलों में वे बील जायंगे।
सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक । चिंतामिण के विना रंग न गठेगा। वे
मुक्ते लक्तकारेगे, में उन्हें लचक कर्षा। उम उमंग में पतलों की कौन गिनती।
हमारी देखा-देखी लड़के भी डट जायंगे। ध्रोह, बडी भूल हो गयी। यह खयाल
मुक्ते पहले न ग्राया। गनी साहब से कहूँ, बुरा तो न मानेंगी। उँह! जो कुछ
हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरन्त खड़े होकर रानी साहब से
बोले—सरवार! श्राजा हो, तो कुछ, वहूँ।

रानी - काहिए, कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है ?

माटे॰—नहीं सरकार, विसी बात की नहीं । ऐसे उत्तम पटार्थ तो मैंने कभी देखें भी न थे । सारे नगर में श्रापकी कीर्ति फैल जायगी । मेरे एक परम मित्र पिडत चिंतामिणजी हैं, श्राज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूँ । बड़े विद्वान् कमिन्ठ ब्राह्मण हैं । उनक जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है । मैं उन्हें निमन्त्रण देना भूल गया । अभी नुधि श्रायी ।

रानी —श्रापकी इच्छा हो, तो ला लीजिए, मगर श्राने-जाने में देर होगी श्रीर भोजन परास दिया गया है।

ं - ग्रभी ग्राता हूँ, सरकार; दौडता हुग्रा जाऊँगा। रानी-मेरी मोटर ले लीजिए।

जब परिदतजी चलने की तैयार हुए, तब सीना ने कहा —तुम्हें ग्राज क्या हो गय :है, जी ! उसे क्यों चला रहे हो ? मोटे॰—कोई साथ देनेवाला भी तो चाहिए ? सोना॰—में क्या तुम से दव जाती ?

पिष्डतजी ने मुस्कराकर कहा—तुम जानती नहीं, घर की बात श्रौर है, दङ्गल की बात श्रौर । पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पर्ठा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस, यहाँ भी बही हाल समभो। श्राज भाडे गाड़ दूँगा। समभ लेना।

साना-कहीं लड़ के सो जायँ तो १

मोटे०--ग्रीर भूव खुल जायगी। जगा तो मैं लूँगा।

मोना—देख लेना, ग्राज वह तुम्हे पछाड़ेगा। उसके पेट में तो शनीचर है।
मोटे०—बुद्धि की सबंत्र प्रधानता रहती है। यह न समको कि मोबन
करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शाख है, जिसे मधुरा के शनीचरानन्द महाराज ने रचा है। चतुर श्रादमी थोड़ी-सी जगह में गृहस्थी का सब
सामान रख देता है। श्रनाड़ी बहुत-सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि
कोन वस्तु कहाँ रखूँ। गँवार श्रादमी पहले से ही हवक-हवककर खाने लगता
है श्रीर चट एक लोग पानी पीकर श्रकर जाता है। चतुर श्रादमी वडी सावधानी से खाता है, उसका कोर नीचे उतारने के लिए पानी की श्रावश्यकता
नहीं पटती। देर तक भाजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है।
चिंतामिण मेरे सामने क्या ठहरेगा!

( 0 )

चिन्तामिण जी अपने आँगन में उदास बैठे हुए ये। जिस प्राणों को यह अपना परमिहिनी समभने थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। वेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मीरा। पिएडत मोटेराम के घर से ता उस्स्त जाता न था। अगर वे चिन्तामिण जी को भी साथ लेने जाने, तो क्या रानी माहव उन्हें दुत्कार देतीं ! स्मर्थ के आगों कीन किसका पूछता है ' उन अमूल्य पदायों की कल्पना करके चिन्तामिण के मुँह में लार अपने पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गयी होंगी। अब पालों में अमिरितयौं लिये भएडारीजी आये होंगे! ग्रोहो, कितनी उन्दर, पामन, इरहरी, रसीलो, अमिरितयौं होंगी। अब बेसन के लड्ड

श्राये होंगे। श्रोहो, कितने सुडील, मेवां से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू होंगे, मुँह में रखते-ही-रखते घुल जाते होंगे, जीभ भी न इलानी पड़ती होंगी। श्रहा! श्रव मोहन-भोग श्राया होंगा। हाय रे दुर्भाग्य। में यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ श्रोर वहाँ यह वहार। वड़े निद्यी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्टुरता की श्राशा न थी।

श्रमिरतीदेवी बोली-तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो ? पितृपत्त तो श्रा ही रहा है, ऐसे-ऐसे न-जाने कितने नेवते श्रायेगे।

चिन्तामिण्—ग्राज किसी ग्रमागे का मुँह देखकर उठा था। लाग्रो तो पत्रा, देखूँ, फैसा मुहूर्त है। ग्रव नहीं रहा जाता। सारा नगर छान डालूँगा, कहीं तो पता चलेगा, नासिका तो दाहिनी चल रही है।

एकाएक मोटर की आवाज आई। उनके प्रकाश से पहित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से भॉकने लगे, तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लम्बी सॉस लेकर चारपाई पर गिर पडे। मन मे कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुक्तसे वखान करने आया है।

श्रमिरतीदेवी ने प्छा-कौन है डाढीजार, इतनी रात को जगावत है ? मोटे॰-हम है हम ! गाली न दो ।

श्रमिरती—श्ररे दुर मुँहभौसे, तें कीन है! वहते हैं, हम हैं हम! को जाने, तें कीन हस !

श्रमिरती—ऐ दुर, तोरे मुँह में का लागे । तोर लहास उठे । हमार देवर बनत हैं, डाढ़ीजार ।

मंटि॰—श्ररे, हम हैं मोटेराम शास्त्री। क्या इतना भी नहीं पहचानती ? चिन्तामणि घर में हें ?

श्रमिरती ने केवाइ खोल दिया श्रीर तिरस्कार-भाव से वोली—श्ररे तुम ये। तो नाम क्यों नहीं बताते थे ! जब इतनी गालियों खा लीं, तो वोल निक्ता। क्या है, क्या ! मोटे॰ — कुछ नहीं, चिन्तामिण्जो को शुम-सवाद देने स्राया हूँ। रानी -साहब ने उन्हें याद किया है।

श्रमिरती-भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी १

माटे॰ — ग्रमी भाजन कहाँ हुआ है ! मैंने जब इनको विया, कर्मनिष्ठा, -सिंदचार को प्रशासा की, तब सुग्व हा गया । मुक्त से कहा कि उन्हें मोटर पर -लाओ । क्या सा गये ?

चिन्तामिण चारपार्ड पर पड़े-पड़े सुन रहे थे। जी मे आता था, चलकर माटेराम के चरणों पर गिर पढ़ें। उनके विषय मे अव तक जितने कुस्सित विचार उठे थे, सब जुप्त हो गये। ग्लानि का आविर्माव हुआ। रोने लगे।

'ग्ररे भाई, ग्राते हो या सोते हो रहोंगे।'—यह कहते हुए मोटेराम उनके नामने जाकर राडे हो गये।

चिन्ता • — तब क्या न ले गये ? जब इतनी दुदेशा कर लिए, तब आये । अभी तक पोट मे दटें हो गहा है । •

माटे॰ — ग्रजी, यह तर माल खिलाऊगा ि सारा दर्द-वर्द भाग जायगा, तम्हारे यजमाना का भी ऐसे पटायं मयस्तर न हुए होगे। श्राज तुम्हं बदकर वजुहरूँगा।

ाचन्ता॰-तुम वेचारे मुफ्ते क्या पछाड़ोगे । सारे शहर में तो काई ऐसा माई ना लाल दिखायी नहीं देता । हमें श्रानीचर का इष्ट है ।

माटे॰ — ग्रजी, यहाँ बरसी तपस्या की है। भएडारे का भएडारा साफ कर दे ग्रार इच्छा त्या-की त्यां बनी रहे। वस, यही समक्त ली कि भीजन करके हम नद नहीं हा नकते। चलना तो दूसरी बात है। गाड़ी पर लटकर ग्राते हैं।

चिन्ता॰—तां यह कौन वड़ी बात है। यहाँ तां टिकटी पर उटाकर लाये जाते हैं। ऐमी-ऐसी इसारें लेते हैं कि जान पड़ता है, वम-गोला छूट रहा है। रक बार गोविया पुलिम ने वम-गालें क सन्देह में घर भी तलाशी तक ली थी।

माटे॰ — भूट बोलते हा। काई इस तरह नहां हकार सकता। चिन्ता॰ — श्रव्हा, तो श्राकर मुन लेना। हरकर माग न जाग्रो, तो सही। एक चण में टोनां मित्र मोटर पर पैठे श्रीर मोटर चली।

#### (5)

रास्तें में पिएडत चिंतामिश को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पिएडत मोटेराम का पिछलग्रू समभा जाऊँ श्रीर मेरा यथेष्ठ सम्मान न हो। उधर पडित मोटेराम को भी भय हुश्रा कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वन्दी न बन जायँ श्रोर रानी साहब पर श्रपना रङ्ग जमा लें।

टोनों अपने-अपने मंस्वे बॉधने लगे। ज्योंही मोटर रानी के भवन में पहुँची, टोनो महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुँच जाऊँ और कह दूँ कि पिटत को ले आया, और चिन्तामिण चाहते थे कि पहले में रानी के पास पहुँचूं और अपना रग जमा दूँ। दोनों कदम बढाने लगे। चिन्तामिण हल्के होने के कारण जरा आगे बढ गये, तो पिटत मोटेराम दौड़ने लगे। चिन्तामिण भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़-सी होने लगी। मालूम होता या कि दों गंडे भागे जा रहे हैं। अन्त को मोटेराम ने हॉफते हुए कहा—राजसमा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं।

चिन्ता॰—तो तुम घीरे-धीरे त्रात्रों न, दौड़ने को कौन कहता है।
मोटे॰—जरा रुक जात्रो, मेरे पैर में कॉटा गड़ गया है।
चिन्ता॰—तो निकाल लो, तब तक में चलता हूं।
मोटे॰—मैं न कहता, तो रानी तुम्हे पूछती भी न!

मोटेराम ने बहुत बहाने किये; पर चिन्तामिण ने एक न सुना। भवन में हुँचे। रानी साहव बैठी कुछ लिख रही थीं श्रीर रह-रहकर द्वार की श्रोर ताक लेती थीं कि सहसा पिएडत चिन्तामिण उनके सामने श्रा खड़े हुए श्रीर यां खित करने लगे—

'हे हे यशोदे, तू वालकेशव, मुरारनामा ..'

रानी - क्या मतलव है ? श्रपना मतलव कहो ?

चिन्ता—सरकार को ग्राशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिन्तामिण को निमन्तित करके जितना ग्रानुग्रसित (ग्रानुग्रहीत) किया है, उसका वालान रोपनाग ग्रापनी सहस्र जिभ्या द्वारा भी नहीं कर सकते।

त्तनी—तुम्हारा ही नाम चिन्तामिण है ? वे क्हों रह गये—पिछत मोटेतम शास्त्री ? मोटे॰ — कुछ नहीं, चिन्तामिण जो को शुम-सवाद टेने श्राया हूँ। रानी -साहब ने उन्हें याद किया है।

श्रिमरती-भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी ?

मोटे॰ — श्रमी माजन कहाँ हुश्रा है ! मैंने जब इनको विया, कर्मनिष्ठा, सिद्धिचार की प्रशासा की, तब मुग्य हा गया । मुक्त से कहा कि उन्ह मोटर पर लाश्रो । क्या सो गये !

चिन्तामणि चारपाई पर पड़े-पड़े सुन रहे थे। जी मे स्राता था, चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पहूँ। उनके विषय मे स्रव तक जितने कुत्सित विचार उटे थे, सब जुप्त हो गये। ग्लानि का स्राविर्भाव हुन्ना। रोने लगे।

'श्ररे भाई, श्राते हो या सोते हो रहोगे।'—पह कहते हुए मीटेराम उनके -सामने जाकर खड़े हो गये।

चिन्ता०—तव क्यां न ले गये ? जब इतनी दुर्दशा कर लिए, तब आये ] अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है !

माटे॰ — ग्रजी, वह तर माल खिलाऊगा ि सारा दर्-वर् भाग जायगा, वुम्हारे यजमाना को भी ऐसे पदायं मयस्तर न हुए होगे। ग्राज तुम्हं बदकर पछाह्गा।

चिन्ता०---तुम वेचारे मुक्ते क्या पछाड़ोगे । सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखायी नहीं देता । हमें श्रानीचर का इष्ट है ।

मोटे॰ —श्रजी, यहाँ वरसो तपस्या की है। भएडारे का भएडारा साफ कर दें श्रीर इच्छा ज्यों-की-त्यां वनी रहे। वस, यही समक्त लो कि भोजन करके हम -खड़े नहीं हा सकते। चलना तो दूसरी बात है। गाड़ी पर लदकर श्राते हैं।

चिन्ता०—तो यह कौन बड़ी वात है। यहाँ तो टिकठी पर उठाकर लाये जाते हैं। ऐसी-ऐसी डकारें लेते हैं कि जान पड़ता है, बम-गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम-गोले के सन्देह में घर की तलाशी तक ली थी।

मोटे॰—सूठ बोलते हो। कोई इस तरह नहीं हकार सकता। चिन्ता॰—श्रव्छा, तो श्राकर सुन लेना। इरकर माग न जात्रो, तो सही। एक च्ला में दोनों भित्र मोटर पर बैठे श्रीर मोटर चली। ( = )

रास्तें में पिछत चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पिछत मोटेराम का पिछलग्यू समभा जाऊँ श्रौर मेरा यथेष्ठ सम्मान न हो। उधर पिडन मोटेराम को भी भय हुशा कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वन्द्वी न बन जायँ श्रौर रानी साहब पर श्रपना रङ्ग जमा लें।

दोनों श्रपने-श्रपने मंस्वे बाँधने लगे। ज्योंही मोटर रानी के भवन में पहुँची, टोनों महाशय उतरे। श्रम मोटेराम चाहते थे कि पहले में रानी के पास पहुँच जाऊँ श्रीर कह दूँ कि पिडत को ले श्राया, श्रौर चिन्तामिण चाहते थे कि पहले में रानी के पास पहुँचूँ श्रौर श्रपना रग जमा दूँ। दोनों कदम बढाने लगे। चिन्तामिण हल्के होने के कारण जरा श्रागे बढ गये, तो पिडत मोटेराम दौंडने लगे। चिन्तामिण भी दौड़ पड़े। घुडदौंड़-सी होने लगी। मालूम होता या कि दो गेंड भागे जा रहे हैं। श्रन्त को मोटेराम ने हॉफते हुए कहा—राजसभा में टौड़ते हुए जाना उचित नहीं।

चिन्ता॰—तो तुम घीरे-घीरे त्रात्रों न, दौड़ने को कौन कहता है।
मोटे॰—जरा कक जात्रो, मेरे पैर में कॉटा गढ़ गया है।
चिन्ता॰—तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ।
मोटे॰—मैं न कहता, तो रानी तुम्हें पूछती भी न!

मोटेराम ने बहुत बहाने किये, पर चिन्तामणि ने एक न सुना। भवन में हुँचे। रानी साहव वैठी कुछ लिख रही थीं श्रौर रह-रहकर द्वार की श्रोर ताक लेती थीं कि सहसा पिख्डत चिन्तामणि उनके सामने श्रा खड़े हुए श्रौर यां स्तुति करने लगे—

'हे हे यशोदे, त् वालकेशव, मुरारनामा ..' रानी — क्या मतलव है ? श्रपना मतलव कहो ?

चिन्ता—सरकार को ग्राशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिन्तार्माएं को निमन्त्रित करके जितना ग्रानुग्रसित (ग्रानुग्रहीत) किया है, उसका बखान शेपनाग ग्रापनी सहस्र जिम्या द्वारा भी नहीं कर सकते।

रानी—तुम्हारा ही नाम चिन्तामिण है १ वे वहाँ रह गये—पिएडत मोटेरान शास्त्री १ चिन्ता॰—पोछे ग्रा रहा है, सरकार ! मेरे वरावर ग्रा सकता है, भला ! जैरा तो शिष्य है ।

रानी--- ग्रच्छा, तो वे ग्रापके शिष्य हैं !

चित्ता अ—में अपने मुँह से अपनी बहाई नहीं करना चाहता सरकार । विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है, वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद-विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन (अभीष्ट) नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है, वह सभी जानते हैं।

इतने में पिरडत मोटेराम भी गिरते-पड़ते हाँफते हुए श्रा पहुँचे श्रांर यह देखकर कि चिन्तामिंग भद्रता श्रार सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देबोपम शान्ति के साथ खड़े हो गये।

रानी -पिरहत चिन्तामिए वहें साधु प्रकृति एवं विद्वान् हैं। श्राप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे श्रापको श्रपना शिष्य नहीं कहते।

मोटे॰-सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिन्ता॰-जगतारिणी, मैं इनका चरण-रज हूँ।

माटे॰--रिपुदलसहारिणी, मैं इन के द्वार का क्कर हूँ।

रानी—स्त्राप दोनों सज्जन पूज्य हैं। एक-से-एक बढे हुए। चिलिए, मोजन कीजिए।

( E )

सोनारानी बैठी पिएडत मोटेराम की राह देख रही थीं। पित की इस मित्र-मित्र पर उन्हें बड़ा काथ श्रा रहा थ। बड़े लड़कां के विषय में तो कोई चिन्त न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का मय था। उन्हें किस्ते-कहानियाँ सुना-सुनाकर वहला रही थीं कि मएडारी ने श्राकर कहा—महाराज चलो, दोनों पिएडतजी श्रासन पर बैठ गये। फिर क्या था, बच्चे कूद-कूदकर मोजनशाला में जा पहुँचे। देखा, तो दोनों पिएडत दो बीरों की भाँति श्रामने-सामने डटे बैठे हैं। दोनों श्रापना-श्रापना पुरुषार्य दिखाने के लिए श्राधीर हो रहे थे।

चिन्ता० — भएडारीजी, तुम परोसने में वड़ा विलम्ब करते हो १ क्या भीतर जाकर सोने लगते हो १

भएडारी—चुपाई मारे बेठे रहो, जीन कुछ होई, सब ग्राय जाई । घवडाये नहीं होता । तुम्हारे सिवाय ग्रार काई जिनेया नहीं बैठा है ।

मोटे०—भेया, भोजन करने के पहले कुछ देर सुगन्ध का स्वाद तो लो। चिन्ता०—ग्रजी, सुगन्ध गया चूल्हे मे, सुगन्ध देवता लोग लेते हैं। मने लोग तो भोजन करते हैं।

माटे॰—ग्रन्छ। वतात्रों, पहले किस चीज पर हाथ फेरोंगे ? चिन्ता॰—में जाता हूँ, भोतर से सब चीजें एक साथ लिये ग्राता हूँ। मोटे॰—धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को ग्रा जाने दो। ठाकुरजी का ग तो लग जाय।

चिन्ता॰—तो देठे क्यों हो, तबतक भोग ही लगाओं। एक बाधा तो टे। नहीं तो लाओं, मैं चटपट भोग लगा दूँ। व्यर्थ देर करोगे।

इनने मे रानी ग्रा गया। चिन्तामिण सावधान हो गये। रामायण की पाइयों का पाठ करने लगे—

'रहा एक दिन ग्रविध ग्रधारा। समुभत मन दुख भयउ ग्रपारा।। कांशलेश दशरय के जाये। हम पितु वचन मानि वन ग्राये॥ उलिट पर्लाट लद्धा किप जारी। कृद पड़ा तब सिन्धु में भारी॥ जेहि पर जाकर सत्य सनेहू। तो तेहि मिले न कह्यु संदेहू॥ जामवन्त के वचन सुहाए। सुनि हनुमान हृदय ग्रांति भाए॥'

पिंद्रत माटेराम ने देखा कि जिन्तामिण का रंग जमता जाता है, तो ने नी अपनी विद्वता प्रगट करने की व्याकृत हो गये। बहुत दिमाग लड़ाया; पर नेई कीक, कोई मन्त्र, योई किन्त याद न आया। तब उन्होंने सीधे-सीधे मि-नाम का पाठ आरम्भ कर दिया—

'राम भन, राम भन, राम भन रे मन'—इन्होंने इतने ऊँचे स्वर से जाप तता शुरू किया कि चिन्तामिश को भी अपना स्वर ऊँचा करना पड़ा। मोटे-ाम श्रीर जोर से गरजने लगे। इतने में भएडारीजी ने कहा—महाराज, श्रव रोग लगा। ए। यह मुनकर उस प्रतिस्पद्धी का श्रन्त हुआ। भोग की तैयारी हुई। ॥लग्रन्द सजग हो गया। किसी ने घरश लिया, किसी ने घढियाल, किसी ने शहु, परे मिठाई देव, न धरम परे न देव । ई का कि वाप का नाम वतात्रो तव पीठाई देव ।

फेक़्राम ने धीरे से कोई नाम लिया । इस पर पिहतजी ने उसे इतने कोर से हाँरा कि उसकी भ्राधी वात मुँह में ही रह गयी ।

रानी—क्यों डाटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते ? बोलो केटा ! मोटे०—आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिन्ता०—इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है, भाई!

त्रालगू-कहिये तो मैं चिन्तामिण को एक पटकन दूँ।

मोटे॰—नहीं वेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वय दश्ड देता है। चलो, यहाँ से चलों। श्रव भूलकर यहाँ न श्रायंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर बाह्मशों का श्रपमान करना। तमी तो देश में श्रान लगी हुई है।

चिन्ता०--मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कदु वातें न करनी चाहिये।

मोटे॰—वस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जायगा। माता-पिता का पता नहीं, ब्राह्मस्य वनने चले हैं। तुम्हें कीन कहता है ब्राह्मस्य १

चिन्ता०—जो कुछ मन चाहे, कह लो। चन्द्रमा पर थूकने से थूक श्रपने ही मुँह पर पड़ता है। जब द्वम धर्म का एक लच्च्या नहीं जानते, तब द्वमसे क्या बात करूँ श्राह्मण् को धैर्य रखना चाहिये।

मोटे॰—पेट के गुलाम हो । ठकुरसाहाती कर रहे हो कि एकाच पत्तल मिल जाय । यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं !

चिन्ता॰—कह तो दिया भाई कि तुम बड़े,मैं छोटा, श्रब श्रीर क्या कहूँ । तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण् नहीं शूद्र हूँ ।

रानी—ऐसा न किंद्रये चिन्तामिण्जी, इसका बदला न लिया तो कहना ! यह कहते हुए पिएडत मोटेराम बालक-मृन्द के साथ बाहर चले श्राये श्रीर भाग्य को कोसते हुये घर को चले । बार-बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिन्तामिण् को १यों बुला लाया । सोना ने कहा — भएडा फूटत-फूटत बच गया । फेकुश्रा नाँव बताय देत । काहि रे, ग्रुपने बाप केर नॉब बताय टेते !

फेक्--ग्रार क्या। वे तो सन्त-सन्व पूछती थीं !

मोटे॰—चिन्तामणि ने रग जमा लिया, श्रव श्रानन्द से भोजन करेगा।
सोना—तुम्हार एको विद्या काम न श्रायी। ऊँ तीन बाजी मार लैगा।
मोटे॰—मैं तो जानता हूँ, रानी ने जान-पूभकर कुत्ते की बुला लिया।
सोना—मैं तो श्रोका मुँह देखत ताड़ गयी कि हमका पहचान गयी।
इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिन्तामणि की पाँचीं
ऋँगुली धी मैं थी। श्रासन मारे भोजन कर रहे थे। रानी श्रपने हाथों से

मिठाइयाँ परोस रही थीं; वार्तालार भी होता जाता था।

रानी—वदा धूर्त है! मैं वालकों को देखते ही ममक गयी। ग्रापनी स्त्री
को भेष बदलकर लाते उसे लन्ना न ग्रायी।

चिन्ता०-मुभे कोस रहे होंगे।

रानी—मुभसे उड़ने चला या। मैंने भी कहा या—वचा, तुमको ऐसी शिद्धा दूँगी कि उम्र-भर याद करोगे। यमी को जुला लिया।

चिन्ता-मरकार की बुद्धि को धन्य है!

## रामलीला

इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। वन्दरा के मद्दे चेहरें लगाये, श्राधी टॉगों का पाजामा श्रीर काला रग का ऊँचा कुरता पहने श्रादमियों को दौडते, हू-हू करते देखकर श्रव हंधी श्राती है, मजा नहीं श्राता। काशी की लीला जगद्विख्यात है। सुना है, लोग दूर-दूर से देखने श्राते हं। मैं भी वडे शोक से गया, पर मुक्ते तो वहाँ की लीला श्रीर किसी वज्र देहात की लीला में कोई श्रन्तर न दिखायी दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज-सामान श्रव्छे हैं। राच्छों श्रीर वन्दरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएँ भी पीतल की हैं; कदाचित् वनवासी श्राताश्रों के मुकुट सच्चे काम के हा, लेकिन साज-सामान के सिवा वहाँ भी वहीं हू-हू के सिवा श्रीर कुछ नहीं। किर भी लाखा श्रादमियों की भीड लगी रहती।

लेकिन एक जमाना वह या, जब मुक्ते भी रामलीला में त्रानन्द त्राता या। त्रानन्द तो बहुत हलका-सा शब्द हैं। वह त्रानन्द उन्माद से कम न या। स्योगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान या; श्रीर जिस घर में लोला-पात्रां का रूप-रम भरा जाता था, वह तो मेरे घर से विलक्षल मिला हुत्रा या। दो बजे दिन से पात्रों की सजावर होने लगती थी। में दोपहर ही से वहाँ वा वैठता, श्रीर जिस उत्साह से दौड-दौडकर छोटे-मोटे काम करता, उस उत्साह से तो श्राज त्रापनी पेशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का रूर गार होता था। उनकी देह में रामरज पीसकर पोती जाती, मुँह पर पाउडर लगाया जाता त्रोर पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रण की बुँदिक्यों लगायी जाती थी। सारा माया, भोहें, गाल, ठोड़ी बुँदिक्यों से रच उठती थी। एक ही त्रादमी इस काम में कुशल था। वही वारी-वारी से तीनो पात्रों का रूर गार करता था। रम की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पखा भलना मेरा काम था। श्रव इन तैयारियों के वाद विमान निकलता, तो उस पर रामचन्द्रजी के पीछे वैठकर मुक्ते जो उल्लास, जो गर्ब-

नो रोमाञ्च होता था, वह श्रव लाट साहव के दरवार में कुरसी पर वैठकर भी नहीं होता। एक वार जब होम-नेम्बर साहव ने व्यवस्थापक-सभा मेमेरे एक प्रस्ताव का श्रनुमोदन किया था, उस वक्त मुक्ते कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व श्रीर रोमाञ्च हुश्रा था। हाँ, एक वार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायव-जहसीलदारी में नामजद हुश्रा, तब भी ऐसी ही तरगे नन गें. उठी थी, पर इनमें श्रीर उस वाल-विहलता में बड़ा श्रंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में पैठा हूँ।

निपाद-नौका-जीला का दिन था। मै दो-चार लङ्का के बहकाने में ग्राकर गुल्ली-इएडा खेलने लगा था। आज थङ्कार देखने नगया। विमान भी निकना; पर मेंने खेलना न छोड़ा। मुक्ते अपना टॉव लेना या। अपना दाँव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर छात्मत्याग की जरूरत थी, जिनना में कर सकता था। श्चगर दाँव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता : लेकिन पदाने में कुछ श्रीर ही बात होता है। खेर, दॉव पूरा हुआ। ग्रगर में चाहता, तो घोवली करके दस-पांच मिनट और पदा सकता था, इसकी काफी गुझाइश थी, लेकिन व्यव इसका मीकान या। में मीचे नाले की तरफ दौढ़ा। विमान जल-तर पर पहुँच चुका या। मैंने दूर से देखा-मल्लाह किश्ती लिये ब्रा रहा है। दोज़, लेक्टिन ग्राटामयां की भीड़ में टौड़ना कठिन था। ग्राव्यिर जब में भीड़ हटाता, प्राग्य-प्रग् से प्रागे बढता घाट पर पहुँचा, ता निपाद थ्रपनी नीका खोल चुका या। रागचन्द्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी ! ग्रपने पाठ की चिन्ता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता या, जिसमे वह फेल न हो जायँ। सुफिमे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीनी वक्त में पढते थे। लेकिन वही रामचन्द्र नीका पर बैठे उस तरह मुँह फेरे चले जाते थे, मानो मुक्तमं जान-गहचान ही नहीं। नकल में भी श्रमल की उद्ध-न-रूछ व् श्रा ही जानी है। भक्तां पर जिनकी निगाह सदा ही तीजी रही है, वह मुक्ते वया जवारते ? मैं विकल होकर उस वबुड़े की भाति े कूदने लगा, जिसवी गरदन पर पहली बार जुल्ला रखा गया हो। कभी लयककर नाले भी छोर जाता, कभी किनी नहायक की सोन में भीछ की तरक थीड़ता, पर तब-के-सब प्रयमी धुन में मस्त के : मेरी चीत्व-पुकार विसी के कानो तक न पहुँची। तबसे बड़ी-बड़ी विपतियाँ केती; पर उन्न समय दितना दुःस हुन्ना, ठतना फिर फभी न हुआ।

मैंने निश्चय किया या कि अब रामचन्द्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज ही दूँगा, लिकन ज्योंही नाल को पार करके वह पुल की स्रोर लीटे, मैं दांड़कर विमान पर चढ गया, और ऐसा खुश हुआ, मानो कोई बात ही न हुई थी।

( ? )

रामलीला समाप्त हो गयी थी। राजगद्दी होनेवाली थी, पर न-जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चन्दा कम वसूल हुआ था। रामचन्द्र की इन दिनों कोई बात मी न पूछता था। न घर ही जाने की छुटी मिलती थी, न मोजन का ही प्रवन्ध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई तीन बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभा नक ज्यों की-त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचन्द्र ही थे। घर पर मुक्ते खाने की कोई चीज मिलती, वह लेकर रामचद्र को दे आता। उन्हें खिलाने मे मुक्ते जितना आनन्द मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल याते ही मैं बेतहासा चौपाल की आर दौड़ता। अगर रामचन्द्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों और तलाश करता, और जब तक वह चीज उन्हें न खिला लेता, मुक्ते चैन न आता था।

खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान मे एक वड़ा-सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गयी। वेश्याओं के दल भी आ पहुँवे। शाम को रामचन्द्र की स्वारी निकली, और अत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गयी। अद्वानुसार किसी ने क्यये दिये, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने विना कुछ दिये ही आरती उतारी। उस वक्त मुक्ते जितनी लजा आयी, उसे वयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त स्योग से एक क्यया था। मेरे मामाजी दशहरे के पहले आये थे और मुक्ते एक क्यया दे गये थे। उस क्यये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरन्त वह क्यया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी और कुपित-नेत्रों से देलकर रह गये। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुँह ऐसा बना लिया, जिससे अकट होता था कि मेरी इस घुष्टता से उनके रोव में बट्टा लग गया। रात के दस बजते-वजते यह परिक्रमा पूरी

हुई । ख्रारती की थाली रुपयों छोर पैसों से भरी हुई थी । ठीक तो नहीं कह सकता, मगर छव ऐसा छनुमान होता है कि चार-पाँच सी क्पयों से कम न थे । चीधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे । उन्हें इसकी बड़ी फिक हुई कि किसी तरह कम-से-कम दो सी रुपये छीर वस्त हो जायें । छोर इसकी सब से छाच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याछो-द्वारा महफिल में वस्ती हो । जब लोग छाकर बैठ जायें, छौर महफिल का रंग जम जाय, तो छबादीजान रसिकजनों की कलाइयों पकड़-पकड़कर ऐसे हाव-भाव दिखायें कि लोग शरमाते-शरमाते भी कुछ-न-कुछ दे ही मरे । छबादीजान छौर चीधरी साहब में सलाह होने लगी । में संयोग से उन दोनों प्रास्थियों को बात सुन रहा या । चीधरी साहब ने समभा होगा, यह लांडा क्या मतलब समभेगा । पर यहाँ ईश्वर की दया से छड़क के पुतले थे । सारी दास्तान समभ में छाती जाती थी।

चीघरी—मुनो श्रावादीजान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा श्रौर तुम्हारा कोई पहला साविका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा, तो यहाँ हमेशा, तुम्हारा श्राना-जाना लगा रहेगा। श्रव की चन्दा बहुत कम श्राया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता।

श्रावादी • — श्राप मुक्त से भी जमोंदारी चालें चलते हैं, क्यों ? मगर यहाँ हुन्स की दाल न गलेगी। वाह ! रुपये तो में बसूल करूँ, श्रीर मूँछों पर ताव श्राप दें। कमाई का यह श्रच्छा दग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई श्राप याड़े दिनों में राजा हो जायँगे। उस के सामने जमींदारी क्रक मारेगी! वस, कल ही से एक चकला खाल दीजिए! खुदा की वसम, माला-माल हो जाइएगा।

र्चीवरी—तुम दिल्लगी करती हो, श्रीर यहाँ काफिया तंग हो रहा है। श्रावादी०—तो श्राप भी तो मुभी से उस्तादी करते हैं। यहाँ श्राप-जैसे कोइया का रोज डैंगलियों पर नाचाती हूँ।

चोधरी-श्रापिर तुम्हारी मंशा क्या है ?

श्रावादी॰—जो छुद्ध वस्त्त कहाँ, उसमें श्राघा मेरा श्राघा श्रापका । लाइए, हाप मारिए ।

चीधरी-यही सही।

श्राबादी०—श्रन्छा, तो पहले मेरे सी रुपये गिन दीजिये। पीछे से श्राप श्रलसेट करने लगेंगे।

चौधरी-वाह! वह भी लोगी श्रौर यह भी।

श्रावादी --- श्रुच्छा । तो क्या श्राप सममते थे कि श्रपनी उजरत छोड़ चूँगी १ वाह री श्रापकी सममा । खूब, क्या न हो । दीवाना वकारे ख्वेश हुशियार।

चीधरी-तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है ?

श्राबादी०--- श्राप श्राप को सौ दफे गरज हो, तो । वरना मेरे सी रुपये तो कहीं गये ही नहीं । मुफे क्या कुत्ते ने काश है, जो लोगां की जेव में हाथ डालती फिरूँ १

चीधरी की एक न चली । श्रावादी के सामने दवना पडा । नाच शुरू हुश्रा । प्रावादीजान वला की शोख श्रारत थी । एक तो कमसिन, उरा पर इसीन । श्रीर उसकी श्रदाएँ तो इस गजव की थीं कि मेरी तिवयत भी मस्त हुई जाती थो । श्राटिमयों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था । जिसके सामने बैठ गयी, उससे कुछ-न-कुछ ले ही लिया । पॉच रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिये हों । पिताजी के सामने भी वह बैठी । मैं मारे शर्म के गड़ गया । जब उसने उनकी कलाई पकड़ा, तब तो में सहम उठा । सुके यकीन था कि पिताजी उसका हाथ भटक देगे श्रीर शायद दुत्कार भी दें, किन्तु यह क्या हो रहा है ! ईश्वर ! मेरी श्राँखां घोखा तो नहीं त्या रही हैं ! पिताजी मुंछों में हुँस रहे हैं । ऐसी मृदु-हुँसी उनके चेहरे पर मैने कभी नहीं देखी थी । उनकी श्राँखां से श्रनुराग टपका पड़ता था । उनका एक-एक रोम पुलांक्त हो रहा था, मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली । वह देखो, उन्होंने धीरे से श्रावादी के कोमल हाथों से श्रपनी कलाई खुड़ा ली । श्ररे ! यह फिर क्या हुआ ! श्रावादी तो उनके गले में वाँ हें ढाले देती है । श्रव की पिताजी उसे जरूर पीटेंगे । चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं ।

एक महाशय ने मुसकराकर कहा— यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी, श्रावादी-जान! श्रीर दरवाजा देखो।

वात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही, श्रौर वहुत ही उचित कही, चेंकिन न-जाने क्यो पिताजी ने उसकी श्रोर कुंपित-नेत्रों से देखा, श्रोर मॅंझा पर

ताव दिया। मुँह से तो वह दुछ न बोले; पर उनके मुख की श्राकृति चिल्लाकर सरीप शब्दों में वह रही थी- तू वानिया, मुक्ते समभता क्या है ? यहाँ ऐसे श्रवसर पर जान तक निसार करने को तेयार है। रुपये की हवीवत ही वया ! तेरा जी चाहे, ग्राजमा ले। तुमसे दूनी रकम न दे हालूँ, तो मुँह न दिए।ऊँ ! महान ग्राध्वर्य ! वोर ग्रनर्थ ! ग्ररे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती ? श्रामाश, त् फट क्यो नहीं पडता ! ग्ररे, मुक्ते मीत क्यों नहीं ग्रा जाती ! पिताजी जैव में हाथ टाल रहे हैं। वह कोई चीज निकाली, श्रींग सेठजी को टिग्नाकर ग्रावटी-जान को दे डाली । त्याह ! यह तो छशर्भी है । चारो छोर तालियों बजने लगी । सेटजी उल्लू बन गये। पिताजी ने मुँह की खायी, इसका निश्चय में नहीं कर सकता। मेने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक ग्रमफी निवालकर श्रावादीजान को दी। उनकी स्त्रोतों में इस समय इतना गर्वयुक्त उह्नास था, मानो उन्हाने हातिम की कहा पर लात मारी हो । यही विताजी हैं, जिन्होंने मुक्ते श्रारती में एक रुपया डालते देखकर मेरी श्रीर इस तन्ह से देया था, नानी मुक्ते पाए ही वायंगे। बेरे उन परमी चत व्यवहार से उनके रीव में पक छाता था, छार हम नमय इस घृणित, कुल्सिन छार निगन्दत व्याधार पर गर्व छार प्रानन्द से फूले न छमाने थे।

ग्राबाधीनान ने एक मनोहर मुसकान के साथ पितानी को मलाम जिला ग्रीर ग्रामें बढी; मगर मुसले बहों न बैटा गया। मारे शर्म के मेरा रास्तक भुषा जाता था, ग्रामर मेरी ग्राली-डेस्पी बात न होती, तो मुक्ते हम पर जनी एतजार न होता। में बाहर की मुख देखना-मुनता था, उसकी स्पिट ग्राम्मा ने नसर गरता था। पर इस मामले की मैंने उनसे छिपा रखा। में जानता था, उन्हें यह बात मुसकर थान दु:ख होगा।

रात-भर भाना होता रहा। तबले भी धमम मेरे माना ने छा नहीं ही। जी चाहता पा, चल रहे देतें, पर छाहन न होता था। मैं निजी की मुँह देने दिसाऊँगा ! पर्धी किनी ने बिताजी पा जिक्र छेट दिया, तो मैं क्या कर ना !

प्रातः राज राजचन्द्र की विदाई होनेवाली थी। में चारणां ने उठने ही पोर्से मलना एप्रा क्षेपल की प्रार भागा। इर वहां था कि वहीं राजचन्द्र चलें न गरे ही। वहुँचा, तो देखा—तवायकी की स्वयारियाँ जाने की तैयार हैं। बीखों श्रादमी हसरतनाक मुँह बनाये उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी श्रोर श्रांख तक न उठायी। सीधा रामचन्द्र के पास पहुँचा। लच्मण श्रीर सीता बेठे रो रहे थे, श्रीर रामचन्द्र खड़े कों घे पर लुटिया-डोर डाले उन्हें समम्मा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ श्रीर कोई न या। मैंने कुण्ठित-स्वर से रामचन्द्र से पूझा— क्या तुम्हारी विदाई हो गयी।

रामचन्द्र —हाँ, हो तो गयी। हमारी विदाई ही क्या १ बीधरी साहव ने कह दिया — जाओ, चले जाते हैं।

'क्या रुपये ग्रीर कपड़े नहीं मिले ?'

'श्रमी नहीं मिले । चौधरी साहब कहते हैं — इस वक्त बचत मे रुपये नहीं हैं । फिर श्राकर ले जाना।'

'कुछ नहीं मिला ?'

'एक पैसा भी नहीं। कहते हैं, कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा या, कुछ रूपये भिल जायँगे तो पढ़ने की किनाव लें लूँगा! सो कुछ न मिला। राहर्खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं—कौन दूर है, पैदल चले जान्नो!'

मुक्ते ऐसा कोष स्त्राया कि चलकर चौधरी को खूब स्त्राइ हाणों लूँ! वेश्यात्रों के लिए कपये, सवारियों सब कुछ, पर बेचारे रामचन्द्र स्त्रीर उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं ! जिन लोगों ने रात को स्नावादीजान पर दस-दस, बीस-बीस रुपये न्यांछावर किये थे, उनके पास क्या इनके लिए दो-दो, चार-चार स्त्राने पैसे भी नहीं । पिताजी ने भी तो स्त्रावादीजान को एक स्त्रशर्फी दी यी । देखूँ इनके नाम पर क्या देते हैं ! मैं दौड़ा हुस्ना पिताजी के पास गया । वह कहीं तकतीश पर जाने का तैयार खड़े थे । मुक्ते देखकर बोले —कहाँ घूम रहे हो । पढ़ने के वक्त तुन्हें घूमने की सुकती है !

मैंने कहा -- गया था चौपाल । रामचन्द्र बिदा हो रहे थे । उन्हें चौधरी साहव ने कुछ नहीं दिया ।

'तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पदी है ?' 'वह जायेंगे कैसे ? पास राह-खर्च भी तो नहीं है !' 'क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया ? यह चोधरी साहव की वेइसाफी है ।' 'श्राप श्रगर दो रुपया दे दें, तो मैं उन्हें दे श्राऊँ। इतने में शायद वह-घर पहुँच जायें।'

पिताजी ने तीन दृष्टि से देखकर वहा—जाश्रो, श्रपनी किताब देखी मेरे पास रुपये नहीं हैं।

यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गयें। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रदा उठ गयी। मेने फिर कभी उनकी डॉट-डपट की परवा नहीं की। मेरा दिल कहता—श्रापको मुभको उपदेश देने का भोई श्रिधकार नहीं है। मुभे उनकी स्रत से चिढ हो गयी। वह जो कहते, मैं टीक उमका उल्टा करता। ययि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा श्रतःकरण उस समय विष्लवकारी विचारों से मरा हुआ था।

मेरे पास दो त्याने पैसे परे हुये थे। मैंने पैसे उठा लिये और नाकर शरमाने-शरमाते गमचन्द्र को दे दिये। उन पैसी को देखकर रामचन्द्र को नितना हप हुन्या, वह मेरे लिये ग्राणातीत था। टूटपदे, मानो प्यापे को पानी मिल गया।

वही दो त्याने पैसे लेकर तीनां मूर्तियां विटा हुई । केवल में ही उनके साथ करवे के बाहर तक पहुँचाने त्याया ।

उन्हें विदा करके लांटा, तो मेरी श्राप्त मजल थी; पर हदा श्रानन्द से उमड़ा हुन्ना या। शोचनीय रहती थी, बहुत कुछ सम्हल गयी थी।

लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शान्ति-निवास का ज्ञानन्द उठा सकें। उनका तो जन्म ही मारे-मारे फिरने के लिए होता। खबर ज्ञायी कि मद्रास-प्रान्त में तबलोगवालां ने त्कान मचा रखा है। हिन्दु ग्रा के गॉव-के गॉव मुसलमान होते जाते हैं। मुल्लाग्रों ने वहें जोश से तबलीग का काम शुरू किया है, ग्रगर हिन्दू-सभा ने इस प्रवाह को रोकने की ग्रायोजना न की, तो साग प्रान्त हिन्दु ग्रा से शून्य हो जायगा—किसी शिखाधारी की सूरत तक न नजर जायेगी।

हिन्दू-सभा में खलवली मच गयी। तुरन्त एक विशेष अधिवेशन हुआ श्रीर नेताआ के सामने यह ममस्या उपस्थित की गयी। वहुत सोच-विचार के बाद निश्चा हुआ कि चावेजी पर इस कार्य का भार रखा जाय। उनसे प्रार्थना की जाय की वह तुरन्त मद्रास चले जायें, श्रीर धर्म-विमुख बन्धुओं का उद्घार करें। कहने ही की देर थी। चीवेजी तो हिन्दू-जाति की सेवा के लिए श्रपने को अपंग ही कर चुके थे, पर्वत-यात्रा का विचार रोक दिया, श्रीर मद्रास जाने को तैयार हा गये। हिन्दू-सभा के मन्त्री ने श्रींखों में श्रींस भरकर उनसे विनय की कि महाराज, यह वेडा आप ही उठा सकते है। आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है। आपके सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारत वर्ष में नहीं है, जो इस घोर विपित्त में काम आये। जाति की दीन-हीन दशा पर दया कीजिए। चौवेजी इस प्रार्थना को श्रस्वीकार न कर सके। कौरन् सेवकों की एक मएडली बनी श्रीर पण्डितजी के नेतृत्व में रवाना हुई। हिन्दू-सभा ने उसे बदी धूम से विदाई का भोज दिया। एक उदार रईस ने चीवेजी को एक थैलीं भेंट की, श्रीर रेलवे-स्टेशन पर हजारों श्रादमी उन्हें विदा करने आये।

यात्रा का वृत्तान्त लिखने की जरूरत नहीं। हर एक बड़े स्टेशन पर संवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ। कई लगह यैलियां मिलीं। रतलाम की रियासत ने एक शामियाना मेंट किया। वड़ीदा ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े, यहाँ तक कि मद्रास पहुँचते-पहुँचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के आतिरिक्त जरूरत की कितनी चीज जमा हो गयीं। बहाँ आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिन्दू-समा का पड़ाव पड़ा। शामियाने

पर राष्ट्रीय-भरण्डा लहराने लगा। सेवको ने अपनी-प्रापनी वार्टियौँ निकाली, स्पानीय धन-कुवेरी ने दावत के समान भेजे, राविटयौँ पड़ गयीं। चारो ओर ऐसी चहल-पहल हो गयी। मानो किसी राजा का कैंम्प है।

## ( )

रात के ब्राट बने थे। ब्राह्मतों की एक बन्ती के समीप, सेवक-दत्त का कैंम्प गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। कई हनार ब्राटमियों का जमाय था, जिनमें ब्राधिकाश ब्रह्मत ही थे। उनके लिए ब्रह्मण टाट विद्या दिये गये थे। कैंचे वर्ण के हिन्दू कालीनों पर बैठे हुए थे। पण्डित लीलाधर का धुब्राचार व्याख्यान हो रहा था—नुम उन्हीं ऋष्यां की सन्तान हो, जो ब्राक्मण के नीचे एक नयी सुष्टि की रचना कर सकते थे! जिनके न्याय, बुद्धि ब्रारि विचार-शक्ति के सामने ब्राज सारा संसार सिर भुजा रहा है।

सहसा एक वृद्धे श्रञ्जूत ने उडकर पृद्धा—हम लोग भी उन्हीं ऋषियों जी सन्तान हैं ?

लीलाधर—निस्तन्देह ! तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों ना रक्त दीउ ग्हा ई ग्रीर यद्यपि ग्रांच का निर्दयी, कठार, विचार-हीन ग्रीर चंक्किचत हिन्दू-गमांच तुम्हे ग्रयरेलना की होष्ट में देख रहा है, तथापि तुम किमी हिन्दू से नीच नहीं हो, चाहे वह अपने को किनना ही ऊँचा समफता हो।

यूढा-तुम्हारी सभा हम लोगों की मुधि क्या नहीं लेती !

लीलाधर —हिन्दू-सभा पा जनम श्रमी थोड़े ही दिन हुए हुश्रा है, श्रीर इस श्रस्पवाल में उसने जितने काम किये हैं, उनपर उसे श्रमिमान ही सकता है। हिन्दू-जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंनी है, श्रीर श्रव वह समय निषद है, जब भारतवर्ष में बोई हिन्दू किसी हिन्दू को नीच न समकेगा, जब नह सब एक दूसरे वो भाई समभेंगे। श्रीरामचन्द्र ने निपाद को छाती न सगाया या, शबरी के जूठे बेर खाये थे...।

वृदा—श्राप जब इन्हीं महान्माश्रां की सन्तान हैं, तो फिर ऊँच मीच में स्यों इतना भेट मानते हैं ?

लीलाघर—इसलिए कि हम पतित हो गये हैं—श्रायन में पदकर उन महात्माश्रों को भूल गये हैं। यृहा — ग्रव तो ग्रापकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे ? लीलाघर— मुमे कोई ग्रापत्ति नहीं है। यहां निर्मा की लिएगा ?

लीलाधर—जब तक तुम्हारे जन्म-सस्कार न बदल जायँ, जब तक तुम्हारे श्राहार-व्यवहार मे परिवर्तन न हो जाय, हम तुमसे विवाह का सम्बन्ध नहीं कर सकते, मास खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोडो, शिक्ता प्रहण करो, तभी तुम उद्य-वर्ण के हिन्दुःश्रों में मिल सकते हो।

वूढा—हम कितने ही ऐसे कुलीन बाहाणों को जानते हैं, जो रात-दिन नरों में डूवे रहते हैं, मास के विना कौर नहीं उठाते, श्रोर कितने ही ऐसे हैं, जो एक श्रव्हर भी नहीं पढ़े हैं, पर श्रापको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनसे विवाह-सम्बन्ध करने में श्रापको कदाचित् इनकार न होगा। जन श्राप खुद श्रज्ञान में पड़े हुए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं ? श्रापका हृदय श्रमी तक श्रमिमान से मरा हुश्रा है। जाइए, श्रमी कुछ दिन श्रीर श्रपनी श्रात्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार श्रापके किये न होगा। हिन्दू-समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलक न मिटेगा। हम कितने ही बिद्रान्, कितने ही श्राचारवान् हो जायँ श्राप हमें योही नीच समकते रहेंगे हिन्दुश्रों की श्रात्मा मर गयी है, श्रीर उसका स्थान श्रहकार ने ले लिया है। हम श्रव उस देवता की शरण जा रहे हैं, जिनके माननेवाले हमसे गले मिलने को श्राज्ञ ही तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम श्रपने सस्कार वदलकर श्राश्रो। हम श्रव्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हम श्रपने पास बुला रहे हैं। श्राप श्रगर ऊँचे हैं, तो ऊँचे वने रहिए। हमें उइना न पड़ेगा।

लीलायर - एक ऋषि-सन्तान के मुँह से ऐसी बाते मुनकर मुक्ते आश्चर्य हो रहा। वर्ण-मेद तो ऋषियों ही का किया हुआ है। उसे तुम कैसे मिटा सकते हो १

बूढा—ऋषियं को मत वदनाम की जिए। यह सब पालएड श्राप लोगों का रचा हुग्रा है। श्राप कहते हैं — तुम मिदरा पीते हो, लेकिन श्राप मिदरा पीनेवालों की जूतियाँ चाटते हैं। श्राप हमसे मांस खाने के कारण धिनाते हैं, लेकिन श्राप गो-मास खानेवालों के सामने नाक रगइते हैं। इसी लिए न कि वे

न्त्राप ने बलवान् हैं १ हम भी ग्राव राजा हो जायँ, तो ग्राप हमारे सामने वाय यो घे राहे होने । ग्रापके धर्म मे यही ऊँचा है, जो बलवान् है , वही नीच है, जा निर्वल है । यही ग्रापरा धम है ?

यह कहकर बूढा वहां म चला गया, बार उसके साय ही बार लाग भी उठ खड़ हुए। केवल वावेबी बार उनके दलवाले मञ्ज पर रह गये, मानो नव-गान समाप्त हो ज.ने के बाद उसकी प्रतिस्विन वायु में गूँज रही हो।

( , )

तवलीगवालों ने जब ने चोंबंजी के द्यानं की प्रवर मुनी थी, इस फिल में ये कि किसी उनाय स इन सबका यहाँ से दूर फरना चाहए। चोंबेजी का नाम दूर-हूर तक प्रसिद्ध था। जानते थे, यह पहाँ जम गया, ता ह्नारी सारी फी-कराना नेहनत व्यर्थ हा जागनो। इसके कदम यहाँ जमने न पाये। मुल्लाओं ने उनाय नोनना हुए किया। बहुत बाद-विवाद, हुज्जन प्रोन इलील के बाद निश्चय हुत्रा कि इस साफिर का कल कर दिया जाय। ऐसा सब ब लूटने के लिए प्रायमियों की क्या कभी रेजन के निष् तो जजन का उन्द्राण एल जानमा, हुरे उसको बलाएं लेंगी, कृष्ट्रते उनके कदमी का स्वाक का प्रमा ब मानमे, रखन उसके सर पर बरकत का हाय रखेंगे, खुदाबन्द-करीम उमें मीने से लगायेंगे द्यार कर्लो—तू मेरा प्यारा दोस्त र । दा हुट कर्ट जानना ने गुम्ल चीरा उदा लिया।

रात प्रदेश बन गरे थे। हिन्दू मना के केन्य ने उताहा ता। प्रता चौचेनी ज्यानी रावण में बैठ हिन्दूनाना प्र तन्त्रा का यह रताय रहे य—यहाँ सबसे बहा जानदायण घन की है। करणा, प्रयम, प्रयम ! जितना भन सक, मेनिस । है हुंदेशन भेनकर बन्द्रम की जित्र, मादे मदानना जा तेत्र हु जनस्तु मिज्ञ मानिस । बिना धन के इन जनामां ता हद्वार न हामा। जान न क काई पाठशाला न खुल, कीई चिकित्सालय न स्थानित हा, काड पाचनालय न हा, सन्दें की निश्वास ज्यायेगा कि हिन्दून्त्रमा उनकी हिलानेत्राक है। तब नत्यामाले जितना पाने वह रहे हैं उसका ज्याया भा हुने मिल ता, ता हिन्दूनों ती पताया फहराने लगे। केवल ब्याख्याना ने कान न चनेगा। जनाना उनके चित्रमा नहीं रहता। सहसा किसी की ग्राहट पाकर वह चौंक पड़े। ग्रॉल ऊभर उठायी तो देखा, दो ग्रादमी सामने खड़े हैं। पिरहतजी ने शकित होकर पूछा—तुम कौंन हो १ क्या काम है १

उत्तर मिला—हम इजराईल के फरिश्ते हैं। तुम्हारी रूह कब्ज करने ग्राके हैं। इजराईल ने तुम्हें याद किया है।

परिडतजों यो बहुत ही बलिन्ड पुरुप थे, उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे। प्रातःकाल तीन पाव मोहनभांग और दो सेर दूध का नाश्ता करते थे। दोपहर के समय पाव भर धी दाल में खाते, तीसरे पहर दूधिया मग छानते, जिसमें सेर-भर मलाई और आध सेर बादाम मिली रहतो। रात को इटकर व्यालू करते, क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे। इस पर दुर्प यह पैदल पग-भर भी न चलते थे। पालकी मिले, तो पूछना ही क्या, जैसे घर का पलँग उड़ा जा रहा हो। कुछ न हो, तो इक्का तो या ही, यर्धा काशी में ही दो ही-चार इक्केबाले ऐसे थे जो उन्हें देखकर कह न दें कि 'इक्का खाली नहीं है।' ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पट पड़कर ऊपरवाले पहलवान र को यका सकता या, चुस्ती और फुर्ती के अवमर पर तो वह रेत पर निकला हुआ के छुआ के छुआ था।

पिडतजी ने एक बार कनिलयों से दरवाजे की तरफ देखा। भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का सचार हुआ। भय की पराकाष्टा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढाया और गरजकर बोले—निकला जाओ यहाँ से ''!

बात मुँह से पूरी न निकली यी कि लाठियों का वार पढ़ा। पिएडतजी मूर्चिछत होकर गिर पढ़े। शतुक्षों ने समीप में आकर देखा, जीवन का कोई लच्छा न था। समभ गये, काम तमाम हो गया। लूटने का तो विचार न था; पर जब कोई पूछनेवाला न हो, तो हाथ बढाने में क्या हर्ज १ जो कुछ हाय ए लगा, ले-देकर चलते बने।

( ૫ )

पातःकाल बृद्धा भी उघर से निकला, तो सन्नाटा छाया हुन्ना था-न श्रादमी, -न श्रादमजाद । छोलदारियाँ भी गायब । चकराया, यह मानरा क्या है । रात ही भर में ग्रलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्मात्रों में से एक भी नजर नहीं ग्राता, जो प्रातःकाल मोहनभोग उटाते ग्रांर सन्ध्या ममय भग घांटते दिखायी देते थे। जरा ग्रीर समीप जाकर पिएडत लीलाधर की रायटी में भाँका, ता कलेजा सब से हो गया! पिएडतजी जमीन पर मुदें की तरह पड़े हुए थे। मुँह पर मिस्तियाँ भिनक रही था। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था, जैमें किसी चित्रकार के ब्रग में रग। सारे कपड़े लहु- लुहान हो रहे थे। ममक गया, पिएडतजी के साथियों ने उन्हें मारकर ग्रपनी राह ली। सहसा पिएडतजी के मुँह से कराहने की ग्रावाज निकली। न्यभी जान बाकी थी। बूढा तुरन्त दींड़ा हुन्ना गाँव में गया, ग्रीर कई ग्रादिभयों के लाकर पिडतजी को ग्रापने घर उठवा ले गया।

मरहम पट्टी होने लगी। यृद्धा दिन-फे-दिन ग्रीर रात-की-रात पिटतजी के पाम बैठा रहता। उसके घरनाले उनकी ग्रुश्रूपा में लगे रहते। गॉबवाले भी यपाणिक सहायता करने। इस बेचारे का यहाँ कीन ग्रपना बैठा हुन्ना है? ग्राने हैं ता हम, बंगाने हैं ता हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहां श्राया था, नहीं तो यहाँ उसे क्या ग्राना था? कई बार पिण्डतजी ग्रपने चर पर बीमार पर चुके थे, पर उनके घरवालां ने इतनी तन्मयता में उनकी तीमारदारी न की थी। सारा घर, ग्रीर घर ही नहीं, सारा गोव उनका गुनाम बना हुन्ना था। ग्रातिथि-नेवा उनके धर्म का एक ग्राग थी। सभ्य-स्वार्थ ने ग्रामी उस भाव का गला नहीं घोटा था। माँच का मन्त्र जाननेवाला देहाती ग्रव भी गाव-पृत्य को ग्रेवेरी मेराक्ट्रिज गति में मन्त्र भारने के लिए दस-पाँच कोस पैटल दीटता हुन्ना चला जाता है। उसे उचल कीस ग्रीर सवारी की जरूरत नहीं होती। यहा भल-मून तक त्रपने हायी उठाकर फॅकता, पिएउतजी की गुइकियाँ सुनता, मारे गाँच ने दूध मोंगकर उन्हें पिलाता। पर उसनी खोरियों कभी मेली न होती। ग्रार उसके कहीं चले जाने पर घरवाले लापरवाही करने तो श्रावर सबकी डाँटता।

महीने-भर के बाद पणिडतजी चलने-फिरने लगे, श्रीर श्रव उन्हें जात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साम जितना उपकार किया है। इन्हीं लोगों का काम मा कि मुक्ते मीत के मुँह ने निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गयी थी ! सहसा किसी की आहट पाकर वह चौक पड़े। आखिं ऊ।र उठायी तो देखा, दो आदमी सामने खड़े हैं। पिएडतजी ने शकित होकर पृछा—तुम कान हो १ क्या काम है १

उत्तर मिला—हम इजराईल के फरिश्ते हैं। तुम्हारी रूह कव्ज करने श्राके हैं। इजराईल ने तुम्हें याद किया है।

परिहतजी यो बहुत ही बिलिन्ड पुरुप थे, उन दोनों को एक वक्ते में गिरा सकते थे। प्रातःकाल तीन पाव मोहनभोग ग्रीर टो सेर दूध का नाश्ता करते थे। दोपहर के समय पाव भर धी दाल में खाते, तीसरे पहर दूधिया भग छानते, जिसम सेर-भर मलाई ग्रीर ग्राध सेर बादाम मिली रहतो। रात की इटकर व्यालू करते, क्योंक प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे। इस पर दुर्रा यह पैदल पग-भर भी न चलते थे। पालकी मिले, तो पूछना ही क्या, जैसे घर का पलँग उड़ा जा रहा हो। कुछ न हो, तो इक्का तो था ही, यर्धा काशी में ही दो-ही-चार इक्केवाले ऐसे थे जो उन्हें देखकर कह न दें कि 'इक्का खाली नहीं है।' ऐसा मनुष्य नर्भ ग्रालाड़े में पट पड़कर ऊपरवाले पहलवान र को यका सकता या, चुस्ती श्रीर फुर्ती के ग्रावमर पर तो वह रेत पर निकला हुन्ना केछुत्रा था।

पिंडतजी ने एक बार कनिलयों से द्रवाजे की तरफ देखा। भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का सचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढाया और गरजकर बोले—निकल बाओ यहाँ से॰॰॰।

बात मुँह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का बार पड़ा। परिहतनी मूर्चिछत होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप में आकर देखा, जीवन का कोई लच्छा न था। समक्त गये, काम तमाम हो गया। लूटने का तो विचार न था; पर जब कोई पूछनेवाला न हो, तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज १ जो कुछ हाथ धः -लगा, ले-देकर चलते बने।

( 4)

प्रातःकाल बूढा भी उघर से निकला, तो सन्नाटा छाया हुन्ना था-न श्रादमी, न श्रादमजाद । छोलदारियों भी गायब । चकराया, यह मानरा न्या है ! रात हों भर में पत्नारीन के महल की नक सब हुद्ध गायब हो गया। उन सहा मार्थ में के एक मी नक नहीं पाता, जा प्रावः कहा मोहनभेग हुद्धते पूर्व छ या मन्य भेग पीटने दिशापी हैने के। जन फीर मदीव जाकर पति का की शालान की नाकों में भीका, ना को या मार्थ में गया! पिराइ की पनीन कर मई को तक पड़े हुए के। मुँह पर मार्थियों निकार की की की। जिस्की कि को का के की। मार्थ कर के लाल है हिमा अस गया था, की दिनी निकार के तक में की गांच कर का कि हिमा की कि की। महान पति का की मार्थ कर का की की की मार्थ की की मार्थ की की मार्थ की का की मार्थ की मार्थ की की मार्थ की मार्य की मार्थ की मार्

स्वत्म प्रश्ने होने नाला । पृत्न विनाने नीयन परि रान्तिनात पिता हो। ता ते पर रहा। यह व प्रश्ने कि प्रश्ने सुम्यूण में सामे सहन । सो प्राप्ति को प्रमासित नहां ना प्रश्ने के ना हुन के में नो है तो हुन प्रश्ने के ना हुन के में नो हुन सामें पित तथना हुन में में ना हुन सामें प्रश्ने के नाम प्र्

क्षणीने अपने के बाद करिए एको प्यापी एकपने उन्हों । त्यीन बाद जनने इत्तर हुन्छ। इन देन तथाने हैं और न्यूब नियान क्षणीय के इत्याप है। इन्हों अपने बाद बाद बाद दि हुके क्षीत के मूं हु के कि हुग्या । नहीं तो मानी में साथ सहया पह गारी की त उन्हें श्रमुभव हुश्रा कि मैं जिन लोगा का नीच समभता या, श्रार जिनके उद्घार का बीढ़ा उठाकर श्राया या, वे मुभने कही उन्चे ह । में इस परिस्थित में कर्राचित् रागी को किसी श्रम्पताल मेजकर ही श्रपनी कर्न्त व्य-निष्ठा पर गर्व करता, समभता मेने द्यीचि श्रीर हरिश्चन्द्र का मुख टब्ब्बल कर दिया। उनके रोऍ-राए सेव्हन देव-तुल्य प्राणियों के प्रात श्राशीर्वाद निक्लने लगा।

## ( ξ )

तीन महीने गुजर गये। न तो हिन्दू-सभा ने परिटतजी की खबर ली, ग्रार न घरवालों ने। सभा के मुख पत्र में उनकी मृत्यु पर ग्रॉस् बहाये गये, उनके कामों की प्रशमा की गयी, त्र्योर उनका नमारक बनाने के लिए चन्दा खोल दिया गया। घरवाले भी रो-पीटकर बैठ रहे।

उबर परिडतजी दूध त्रार घी लाकर चोक-चावन्द हो गये। चेहरे पर खून की सुर्खी दोंड गयी, देह मर त्रायी। देहात के जलवायु ने वह वाम कर दिखाया जो कभी मलाई ग्रोर मक्कन से न हुग्रा था। पहले की तरह तैयार तो वह न हुए, पर फुर्ती ग्रार चुस्ती दुगनी हो गयी। मोटाई का न्रालस्य ग्रव नाम को भी न था। उनमे एक नये जीवन का सचार हो गया।

जाडा शुरू हो गया या। पिएडतजी घर लाँटने की तैर्यारयाँ कर रहे थे। इतने में 'लेग का श्राक्रमण हुएा, श्रोर गाँव के तीन श्रादमी बीमार हो गये। चूढा चांधरों भी उन्हीं में था। धरवाले इन रोगियों को छोड़ कर भाग खड़े हुए। चांधरों भी उन्हीं में था। धरवाले इन रोगियों को छोड़ कर भाग खड़े हुए। चांधरों भी उन्हीं में था। धरवाले इन रोगियों को छोड़ कर भाग खड़े हुए। चांधरों का छोड़ कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताश्रों से यैर मोल लेना था, श्रोर देवताश्रा से चैर करके कहाँ जाते शिलसप्राणी को देवताश्रों ने चुन लिया, उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते श्रिण्ड तजी को भी लोगा ने साथ ले जाना चाहा, किन्तु पण्डितजी न गये। उन्होंने गाँव में रहकर रागियों की रच्चां करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हों मौत के पञ्जे से छुड़ाया था, उसे इस दशा में छोड़कर वह कैसे जाते श्रु उपकार ने उनकी श्रात्म का जगा दिया था। चूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होशं श्राने पर जब उन्हें श्राप्ने पास खड़े देखा, तो बोला—महाराज, तुम यहाँ क्यों श्रा गये शमेरे लिए

देव ताला पा पत्म जा मणा है। यह मैं मिनी राग्य नहीं गर राहणा। उस उन्हें एक्टी लाग को के में पाली लाई सर पर उथ्य परी, सन्हें लालें।

प्रविद्या स्थानकी विकास स्थान की साथ में साथ विवास की विवास की स्थान की साथ की

्राप्त के के अध्यक्षिक अस्ताना के जाता के किया के प्रकृति । के स्वाक्ष विकास के कि विकास के क्षेत्र के किया के किया कि किया के किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि

का दलका साम द्वारामा है के कि में क्षा रहा है है जा है। स्वाप स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्व कर्म के कि नाम प्राप्त के समान के सकता कारण साम क्षा के स्वाप के समान का साम के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्व

 40

तो गॉववालों से ही कुछ मॉग-जॉचकर लाये होते। वेचारे हतबुद्धि-मे खड़े सोच रहे थे कि ग्रव क्या करना चाहिए ! सहसा डाक्टर साहव स्वय वँगले से निकल आये। पंडितजी लपकर उनके पैरां पर गिर पड़े आर करुग-स्वर में बोले-दीनबन्धु, मेरे घर के तीन श्रादमी ताऊन मे पहे हुए हैं। बड़ा गरीब

हूँ, सरकार, कोई दवा मिले।

डाक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य ग्राया करते ये। उनके चरण पर किंधी का गिर पढ़ना, उनके सामने पड़े हुए त्रार्त्तनाद करना, उनके लिए कुछ नयी वाले न थीं। अप्रार इस तरह यह दया करने लगते ता दवा हीं भर को होते, यह ठाट-वाट कहाँ से निभता <sup>7</sup> मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हों वार्ते मीठी-मीठी करते थे । पैर हटाकर बोले — रोगी कहाँ है ? पडितजी -- सरकार, वे तो घर पर हैं। इतनी दूर कैसे लाता १

डाक्टर--रोगी घर, श्रौर तुम दवा लेने ग्राया है १ कितना मजे का वात है। रोगी को देखे विना कैसे दवा दे सकता है।

पाडेतजी को ग्रापनी भूल मालूम हुई। वास्तव में विना रोगी का देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है, लेकिन त न-तीन रोगिया को इतनी दूर लाना श्रासान न था। श्रगर गाँववाले उनकी सह।यता करते, तो डांलियां का प्रबन्ध हा सकता या, पर वहाँ तो सब-कुछ ग्राप्ने ही बूते पर करना था, गाँबवाला से इस ने सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो उनके शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता या कि यह दुष्ट देवतास्त्रा से वैर बढा-कर हम लगा पर न-जाने क्या विपत्ति लायेगा। त्रागर कोई दूमरा श्रादमी होता, तो वह उसे कब का मार चुके होते । परिहतजी से उन्हें प्रेम हो गया था, इस-लिए छोड़ दिया था।

यह जवाब मुनकर परिडतजी का कुछ बोलने का साहस तो न था, पर कलेजा मजनूत करके बाले-सरकार, श्रव कुछ नहीं हो सकता ?

डाक्टर--श्रस्पताल से दवा नहीं मिल सकता। हम श्रपने पास से, दाम

लेकर दवा दे सकता है।

पडित-यह दवा कितने की हागी, सरकार ? हाक्टर साहव ने दवा का दाम १०) बतलाया, ग्रीर यह भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा, उतना ग्रस्पताल की दवा से नहीं हो सकता । बोले—वहाँ पुरानी दवाई रखा रहता है। गरीव लोग ग्राता है, दवाई ले जाता है; जिसको जीना होता है, जीता है, जिसे मरना होता है, मरता है, हमसे कुछ मतलव नहीं। हम तुमको जा दवा देगा, वह मदा दवा होगा।

दस रुपये !-इस समय परिइतजी की दम रुपये दस लाख जान पहे ! इतने रुपये वह एक दिन में भग-चूरी में उड़ा दिया करते थे, पर इस समय तो धेले-धेले को मुहताज थे। किसी से उधार मिलने की आशा कहाँ। हाँ, सम्भव है, भित्ता मोंगने से कुछ मिल जाय , लेकिन इतनी जल्द दम रुपये किसी भी उपाय से न मिल सकते थे। ग्राध घएटे तक वह इसी उघेइ-वुन में लड़ रहे। भिन्ना के सिवा दूसरा कोई उपाय न स्फता या, शौर भिन्ना उन्होंने कभी मॉगी न थी। यह चन्दे जमा कर चुके थे, एक-एक बार में हजारा वस्न कर लेने थे; पर वह दूसरी वात थी। धर्म के रक्तक, जाति के सेवक छोर टलिता के उढारक बनकर चन्दा लेने में एक गोरव था, चन्दा लेकर वह देनेवाली पर एहमान करते थे, पर यहाँ तो भिष्ठारिया की तरह हाय फैनाना, गिर्झगड़ाना श्रीर फरकार सहनी पड़ेंगी । कोई करेगा - रतने माटे-ताजे ता हा, मिहनत क्यां नहीं करते, तुम्हे भीख मॉगते शर्म भी नहीं त्राती ? काई कहेगा —चास खांद लान्रो, में तुम्हें ग्रन्छी मजदूरी दूँगा। किसी को उनके बाह्मण होने का विश्वास न ग्रायेगा । ग्रगर यहाँ उनका रेशमी ग्रचकन ग्रीर रेशमी शाका हाता, वेम-रिया रंगवाला दुम्हा ही मिल बाता, ता वह काई स्वाग भर लेते ! ज्यातिपी वनकर वह किसी धनी सेठ को फॉम नकते ये, श्रीर इस फन में वह उस्ताद भी चे; पर यहाँ वह सामान कहाँ - कपड़े-जत्ते तो सब लुट चुक वे । विपत्ति मे कदा-न्तिन् बुद्धि भी भ्रष्ट हा जाती है। ग्रागर वह मैदान में खड़े होकर कांई मनोहर व्याख्यान दे देते, तो शापद उनके दस-पाँच भक्त पदा हो जाने लेकिन इस सरफ उनका ध्यान ही न गया। यह मजे हुए पन्डाल में, फूजों छे नुनिजन मेज के सामने, मच पर एष्टे होकर अपनी वाणी का चमलार दिखला सकते थे। इस दुरवस्या में कीन उनका व्याख्यान सुनेगा ? लोग समर्भेंगे, कोई पागल वक रहा है।

मगर दोषहर दली जा रही यो, अधिक सोच-विचार रा अवकाश न या ह

तो गाँववालों से ही कुछ माँग-जॉचकर लाये होते। वेचारे हतबुद्धि-मे खड़े सोच रहे ये कि अब क्या करना चाहिए १ सहसा डाक्टर साहब स्वय वँगले से निकल आये। पंडितजी लपकर उनके पैरां पर गिर पड़े आर करुण-स्वर में बोले—दीनबन्धु, मेरे घर के तीन आदमी ताऊन में पड़े हुए हैं। बड़ा गरीब हूँ, सरकार, कोई दवा मिले।

डाक्टर साहव के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पढ़ना, उनके सामने पड़े हुए आर्त्तनाद करना, उनके लिए कुछ नयी बात न थीं। अगर इस तरह वह दया करने लगते ता दवा ही भर को होते, यह ठाट-बाट कहाँ से निभता? मगर दिल के चाहे कितने ही चुरे हों बार्ते मीठी-मीठी करते थे। पैर हटाकर बोले — गेगी कहाँ है!

पहितनी - सरकार, वे तो घर पर हैं। इतनी दूर कैसे लाता ?

डाक्टर—रोगी घर, श्रौर तुम टवा लेने श्राया है १ कितना मजे का वात है । रोगी को देखे विना कैसे दवा दे सकता है १

पांडतजी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में विना रोगी का देखें रोग की पहचान कैसे हो सकती है, लेकिन त न-तीन रोगिया को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गाँववाले उनकी सहायता करते. तो डालिया का प्रबन्ध हा सकना था, पर वहाँ तो सव-फुछ अपने ही चूते पर करना था, गाँववाला स इसनें सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो उनके शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से वैर बढा-कर हम लगा पर न-जाने क्या विपत्ति लायेगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता, तो वह उसे कब का मार चुके होते। परिडतजी से उन्हें प्रेम हो गया था, इस-लिए छोड़ दिया था।

यह जनाव सुनकर परिहतनी को कुछ बोलने का साहस तो न था; पर कतेना मनवृत करके बाले—सरकार, श्रव कुछ नहीं हो सकता ?

डाक्टर--- श्रस्पताल से दवा नहीं मिल सकता। हम श्रपने पास से, टाम रोकर दवा दे सकता है।

पडित-यह दवा कितने की हागी, सरकार ?

हाक्टर साहब ने दवा का दाम १०) वतलाया, श्रीर यह मी कहा कि

चाहे न मिले, पर श्रद्धा न रहेगी। वह नीचे उतर गये गोर मडक पर एक च्ला के लिए खड़े होकर सोचने लगे—ग्रब कहीं बाऊँ १ उधर बाटे वा दिन किमी विलासी के धन को भाँति भागा चला जाता था। वह ग्रपने ही ऊपर मुँभला रहे थे—जब किसी से माँगूँगा ही नहीं, तो कोई क्यो देने लगा १ कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है १ वे दिन गये, जब धनी लोग ब्रालगों की पूजा किया करते थे। यह ब्राशा छोड़ दो कि कोई महाशय ब्राकर तुम्हारे हाय में रूपये रख देंगे। वह धीरे धीरे ब्रागे बढ़े।

महसा सेठजी ने पीछे से पुकारा —पिएडनजी, जरा ठङ्गिए।

पिर्डतजी टहर गये। फिर घर चलने के लिए ग्राप्त करने ग्रापा होगा। यह तो न हुन्ना कि एक उस रुपये का नीट लाकर दे देगा मुक्ते घर ले जाकर न जाने क्या करेगा।

मगर जब सेठजी ने सचम्च एक गिनी निकालकर उनके पैरा पर राय दी, तां उनकी श्रांखों में एहसान के श्रोम् उन्नल श्राये। हैं! श्रव भी सच्चे धर्मातमा जीव संसार में हैं, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न नाली जाती! श्रागर इस वक्त उन्हें सेठजी के कल्पाए के लिए श्रवनी देह का नेर-ग्रान नेर रक्त भी देना पड़ता, तो भी शांक से दे देते। गद्गद-क्गठ से बंक्ले—इसका तो उन्न काम न या, सेठजी! मैं भित्तुक नहीं हूँ, श्रापण नेवक हूँ।

नेठजी श्रद्धा-विनय-पूर्ण शब्दों में बोले—भगदन्, इसे न्वीकार कीजिए।
यह दान नहीं, भेंट हैं। में भी ज्यादमी पहचानता हूँ। बहुतेरे साधु-सन्त, योगीयती, देश श्रीर धर्म ने नेवक श्राते रहते हैं; पर न जाने क्यों किसी ने प्रति
मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनने किसी तरह पिएड ह्युदाने की पट
जाती है। श्रापका संकोन देश्वर में समक्त गया कि त्यापका यह पेशा नहीं है।
श्राप विद्वान् है, धर्मात्मा है पर किसी सहद में पड़े हुए हैं। इस नुन्छ भेट को
स्वीकार कीजिए न्यार मुक्ते श्रादीबाँद टीजिए।

( 0 )

पिरतज्ञी दवाएँ लेकर घर चले, को हर्ग, उल्लास र्यार विजय से उनका हदा उद्यला पहता था। हनुमानजी भी नजीवन-चूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए यहीं सध्या हो गयी, तो रात को लीटना असम्भव हो जायगा ! फिर रोगियर की न-जाने क्या दशा हा । वह अब उस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके, चाहे जितना तिरस्कार हो, कितना ही अपमान सहना पड़े, भिना के सिवा और कोई उपाय न या।

वह वाजार में जाकर एक दूकान के सामने खड़े हो गये , पर कुछ मॉगने की हिम्मत न पड़ी !

दूकानदार ने प्छा-क्या लीगे ?

पाँगडतजी बोले-चायल वा क्या भाव है ?

मगर दूमरी दूका। पर पहुँचकर वह ज्यादा साम मान हा गये। सेटजी गहीं पर बैठे हुए थे। पिएटतजी ज्याकर उनके सामने राड हो गये ज्योर गीता का एक श्लोक पढ सुनाया। उनका शुद्ध उचारण ज्योर मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चिकत हो गये, पूळा-कहाँ स्थान है ?

पिंडतजी-नाशी से ग्रा रहा हूँ।

यह कहकर परिडतजी ने सेठजी को वर्म के दसों लक्ष्ण वतलाये त्रोर श्लोक वी ऐमी त्राब्छी व्यारणा की कि वह मुख्य हा गये। बोले—महाराज, त्राज चल कर मेरे स्थान को पवित्र कोजिए।

कोई स्वार्था आदमी होता, तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता; लेकिन परिहतजी की लौटने की पड़ी थी। बोले—नहीं सेठजी, मुफे अवकाश नहीं है।

सेठ-महाराज, त्रापको हमारी इतनी खातिरी करनी पड़ेगी।

पिडतजी जब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए, तो सेठजी ने उदास होकर कहा—िकर हम आपकी क्या सेवा करें है कुछ आजा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई। फिर्ग कभी इधर आना हो, तो अवश्य दर्शन दीजियेगा।

पिएइतजी---ग्रापकी इतनी श्रदा है तो श्रवश्य श्राऊँगा।

यह कहकर पिरडतजी फिर उठ खड़े हुये। संकोच ने फिर उनकी जवान बन्द कर दी। यह त्रादर-सत्कार इसीलिये तो है कि भैं श्रपना स्वार्थ-भाव छिपाये हुए हूँ। कोई इच्छा प्रकट की, श्रीर इनकी श्राँखें बदलीं। सूला जवाब साद्यात् भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर-दूर से ग्राने लगे; किन्तु पंडितजी को ग्रपनी कीर्ति से इतना ग्रानन्द न होता था, जितना रोगियों को चलते-फिरते देखकर।

् चाधरी ने कहा — महाराज, तुम साञ्छात भगवान् हो । तुम न ग्रा जाते, तो हम न बचते ।

पंडितजो बोले — मैंने कुछ नहीं किया। यह सब ईश्वर की दया है। चोधरी — ग्रव हम तुम्हें कभी न जाने देंगे। जाकर ग्रपने वाल-वच्चों को भी ले ग्राग्रो।

पाइतजी —हो मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़कर ग्रव नहीं जा सकता। ( ८ )

पुलाश्रा ने मैदान खाली पाकर श्रास-पाम के देहाता में खूब जोर बोध रखा था। गाँव-के-गाँव मुमलमान होते जाते थे। उधर हिन्दू-सभा ने सन्नाटा खीच लिया था। किमी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर श्राये। लोग दूर वैठे हुए मुसलमाना पर गाला-बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बटला कैमे लिया जाय, यही उनके मामने नवंम बड़ी समस्या थी। श्रिधकारियां के पास बाग-बार प्रायंना-पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले को छान-बीन की जाय, श्रार बार-बार यही जवाब मिलता था कि हत्याकारियां का पता नहीं चलता। उधर पंडितजी के समारक के लिए चन्दा भी जमा निया जा रहा था।

मगर इन नयी ख्योति ने मुङ्काश्रों का रह फीका कर दिया। वहाँ एक ऐसे देवता का श्रावार हुशा था, जो मुदों को जिला देता था, जो श्रपने मक्तों के कल्पाण के लिए अपने प्राणां के बलिदान कर सकता था। मुङ्काश्रों के यहाँ यह सिद्धि नहीं, यह विभृति कहाँ, यह चमत्नार कहाँ ! इस ब्वलन्त उपकार के सामने जनत प्रीर श्रापूवत (श्रातृ-भाव) की थोरी दलीलें क्व टहर सकती था ! पंढितजो अब वह श्रपने ब्राह्मण्यत्व पर पमड करनेवाले पंडितजो न थे। उन्होंने श्रूद्रों प्रीर भीलों वा श्रादर करना सीत लिया था। उन्हें ह्याती से लगाते हुए श्रव पंढितजी की पूणा न होती थी। अपना घर श्रॅबेरा पाकर ही ये इसलामी दीपक की श्रोर कुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया, तो इन्हें दूसरों के पहाँ जाने की क्या बरुरत थी। सनातन-धर्म की विजय हो गयी।

हांगे। ऐसा सच्चा त्र्यानन्द उन्हें कभी प्राप्त न हुत्र्या था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का सञ्चार कभी न हुन्न्या था।

दिन बहुत याड़ा रह गया या। सूर्यदेव ऋविरल गांत से पश्चिम की श्रोर दौड़ते चले जाते थे। क्या उन्हें भी किमी रोगी को दवा देनी भी १ वह बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ग्राट में छिन्न गये। पारेडतजी श्रीर भी फुर्ती से पाँव खढाने लगे, माना उन्होंने सूयदेव को पकड़ लेने की ठानी है।

देखते-देखते श्रॅंधेरा छा गया । त्राकाश में दा-एक तारे दिखायी देने लगे। त्रामी दस मील की मिजल वाकी थी। जिस तरह कालों घटा को स्टि पर मॅइराते देखकर रहिणी दौड़ दोड़कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भा ति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें श्रुकेले पड़ जाने का भय था, भय था श्रुंधेरे में राह भूल जाने का। दाहने वायं वस्तियों ख्रुटती जाती थीं। पण्डितजी को ये गॉव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने त्रानन्द से लोग श्रलाव के सामने बैठे ताप रहे हैं।

सहमा उन्हें एक कुत्ता दिषायी दिया। न-जाने किथर से श्राकर वह उनके सामने पगडएडो पर चलने लगा। पिएटतजो चौंक पहे, पर एक च्राण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वह बूढे चोधरी का कुता माती या। वह गाँव छोड़-कर श्राज इधर इतनी दूर कैसे श्रानिकला निपा वह जानता था कि पिएडतजी दवा लेकर श्रा रहे होंगे, कहीं रास्ता भूल जायं १ कोन जानता है १ पिएडतजी ने एक बार मोता कहकर पुकारा, तो कुत्ते ने दुम हिलाथी, पर रुका नहीं। वह इससे श्रीधक परचय देकर ममय नष्ट न करना चाहता था। पिएडतजी को जात हुशा कि ईश्वर मेरे साथ हैं, वही मेरी रुचा कर रहे हैं। श्रव उन्हें कुशल से खर पहुँचने का विश्वास हो गया।

दस बजते-बजते पिएइतजी घर पहुँच गये।

. . .

रोग घातक न था, पर यश पिएडतजी को बदा था। एक सप्ताह के बाद तीनों रोगी चगे हो गये। पांडतजी की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गयी। उन्होंने यम-देवता से घोर सग्राम करके इन आदिमियां को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी बिजय पाली थी — असम्भव को सम्भव कर दिखाया था। वह साद्वात् मगवान ये। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर-दूर से त्राने लगे; किन्तु पंडितजी को अपनी कीर्ति से इतना त्रानन्द न होता था, जितना रोगियों को चलते-फिरते देखकर।

न्वाधरी ने कहा —महाराज, तुम सान्छात भगवान् हो। तुम न त्रा बाते, तो हम न बचते।

पंडितजी बोले — मैंने कुछ नहीं किया। यह सब ईश्वर की दया है। चौधरी — ग्रव हम तुम्हें कभी न जाने डेंगे। जाकर ग्रपने वाल-बच्चों को भी ले त्याग्रो।

पाइतजी —हो में भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़कर ऋव नहीं जा सकता।
( < )

मुल्लान्त्रा ने मैदान खाली पाकर त्रास-पास के देहाता में खूब जोर बॉब रखा था। गॉब-के-गॉब मुमलमान होते जाते थे। उधर हिन्दू-सभा ने सन्नाम खींच लिया था। किमी की हिम्मत न पहती थी कि इधर ह्याये। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गाला-बारूट चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाय, यही उनके सामने नवम बड़ी समस्या थी। श्राधिकारियों के पास बार-बार प्रार्थना-पन्न मेजे जा रहे थे कि इस मामले को छान-बीन की जाय, श्रार बार-बार यही जनाव मिलता था कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडिन बी के समारक के लिए चन्टा भी जमा निया जा रहा था।

मगर इस नयी ज्योति ने मुल्लाश्रों का रह फीका कर दिया। वहाँ एक ऐसे देवना का श्रान्तार हुश्रा था, जो मुटों को जिला देता था, जो श्रपने भक्तों के कल्याण के लिट श्रपने प्राणा के बलिदान कर सकना था। मुल्लाश्रों के यहाँ यह सिद्धि कहाँ, यह विभूति कहाँ, यह चमत्कार कहाँ ! इस ज्वलन्त टपकार के सामने जनत श्रोर श्रख्वन (भ्रातु-भाय) की भोरी दलीले कव टहर सकती थीं ! पंहितजी श्रव वह श्रपने ब्राह्मणस्व पर वर्मड करनेवाले पंहितजी न थे। उन्होंने श्रूद्रों श्रार भीलों का श्रादर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए श्रव पंहितजी को घृणा न होती थी। श्रपना घर श्रॅंबेरा पाकर ही ये इसलानी दीपक की श्रोर सुके थे। जब श्रपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया, तो इन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या वरूरत थी। सनातन-धर्म की विजय हो गयी।

तपने लगा। खस की टट्टिया श्रीर तहलानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गरमी से इतना वेचैन हुआ कि वह वाहर निकल श्राये श्रीर सामने के बाग में जाकर एक धने युद्ध की छाँह में बैठ गये। सहसा उन्होंने देखा—चृन्दा नदी से जल की गागर लिए चली श्रा रही है। नीचे जलती हुई रेत यो, ऊपर जलता हुआ सूर्य। लू से देह मुलमी जानी थो। कदाचित् इस समय प्यास से तहपते हुए श्रादमी की भी नदी तक जाने की हिम्मत न पड़ती। चन्दा क्यों पानी लेने गयी थी १ घर में पानी भरा हुआ है। फिर इस समय वह क्यों पानी लेने निकली १

कुँ वर दौड़कर उसके पास पहुँचे श्रीर उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेघा करते हुए बोले — मुक्ते दे दो श्रीर मागकर छाँह मे चली जाशी। इस समय पानी का क्या काम था र

चन्दा ने गागर न छोड़ी। सिर से खिसका हुआ अञ्चल सँभालकर बोली तुम इस समय कैसे आ गये ? शायद मारे गरमी के अन्दर न रह सके ?

कुँवर-मुक्ते दे दा, नहीं तो मैं छीन लूँगा।

चन्दा ने मुसकिराकर कहा — राजकुमारा का गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता।

कुँवर ने गागर का मुँह पकड़कर कहा—इस अपराध का बहुत दड सह चुका हूँ। चन्दा, अब तो अपने को राजकुमार कहने में भी लजा आती है।

चन्दा—देखो, धूप में खुद हैरान होते हो श्रीर मुक्ते भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो। सच कहती हूँ, पूजा का जल है।

कुँ वर—क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जायगा ? चन्दा—अञ्झा भाई, नहीं मानते, तो तुम्हीं ले चलो । हाँ, नहीं तो । कुँ वर गागर लेकर आगे-आगे चले। चन्दा पीछे हो ली। बगीचे में

कुँवर गागर लंकर आगे-आगे चले। चन्दा पीछे हो ली। बगीचे में पहुँचे, तो चन्दा एक छोटे-से पौंचे के पास रुककर बोलो—इसी देवता की पूजा करनी है, गागर एल दो। कुँवर ने आश्चर्य से पूछा-—यहाँ कौन देवता है, चन्दा १ मुक्ते तो नहीं नजर आता।

चन्दा ने पौषे को सींचते हुए कहा—यही तो मेरा देवता है। पानी पाकर पौषे की मुरम्मायी हुई पत्तियाँ हरी हो गयो, मानो उनकी ऋँखिं खुल गयी हों। कुँ वर ने प्छा -यह पौधा क्या नुमने लगाया है, चन्दा ?

चन्दा ने पौषे को एक सीधी लकड़ी से बॉधते हुए कहा—हॉ, उसी दिन तो, जब तुम यहॉ ग्राये। यहॉ पहले मेरी गुडियो का वरौंदा था। मैंने गुड़ियों पर छाँह करने के लिए एक ग्रमोला लगा दिया था। फिर मुफे इसकी याद नहीं रही। घर के काम-धांधे में भूल गई। जिस दिन तुम यहॉ ग्राये, मुफे न-जाने क्यो इस पौधे की याद ग्रा गयी। मैंने ग्राकर देखा, तो वह सूल गया था। मैंने तुरन्त पानी लाकर इसे सींचा, तो कुछ-फुछ ताजा होने लगा। तब से इसे सींचती हूँ। देखो, कितना हरा-भरा हो गया है।

यह कहने-कहते उसने सिर उठाकर कुँवर की श्रोर ताकते हुए कहा—श्रार सब काम भूल जाऊँ, पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम्हीं इसके प्राण-दाता हो। तुम्हीं ने श्राकर इसे जिज्ञा दिया, नहीं तो वेचारा सूख गया होता। यह तुम्हारे शुभागमन का स्मृति-चिन्ह है। जरा इसे देखो। मालूम होता है, हॅस रहा है। मुक्ते तो ऐसा जान पड़ता है कि यह मुक्तसे वोलता है। सच कहती हूँ, कभी यह रोता है, कभी हँसता है, कभी रूठता है, श्राज तुम्हारा लाया हुश्रा पानी पाकर यह फूला नहीं समाता। एक-एक पत्ता तुम्हे धन्यवाद दे रहा है।

कुँ वर को ऐसा जान पड़ा, माना वह पौधा कोई नन्हा-सा क्रीड़ाशील वालक है। जैसे चुम्बन से प्रसन्न होकर वालक गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाय फैला देता है, उसी भॉ ति यह पौधा भी हाय फैलाये जान पड़ा। उसके एक-एक न्रासु में चन्दा का प्रेम भलक रहा था।

चन्दा के घर में खेती के सभी श्रोजार थे। कुँ वर एक फावड़ा उठा लाये श्रोर पौधे का एक याल बनाकर चारों श्रोर कँची मेंड़ उठा दी। फिर खुरपी लेकर श्रन्दर की मिट्टी का गोड़ दिया। पौधा श्रोर भी लहलहा उठा।

चन्दा वोली-कुछ सुनते हो, क्या कह रहा है ?

कुँवर ने मुसकिराकर कहा—हाँ, कहता है—ग्रम्मों की गोद में वैठ्या। चन्दा—नहीं, कह रहा है, इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना।

(३)

मगर कुँवर को श्रभी राज-पुत्र होने का दंड मोगना बाकी या। शतुत्रों

को न-जाने कैसे उनकी टोह मिल गयी। इधर तो हितचिन्त को के आग्रह में विवश होकर वृद्धा कुवेरासह चन्दा और कुँवर के विवाह की तंयारियों कर रहा था, उधर शतुआ का एक दल सिर पर आ पहुँचा। कुँवर ने उस पाध के आस-पास फूल पत्ते लगाकर एक फुनवाड़ी-मी बना टी थी। पाध का सिचना अब उनका काम था। प्रात काल वह कन्धे पर कॉवर रचे नटी से पानी ला रहे थे, कि दम-बारह आदिमिया ने उन्ह रास्ते में घर लिया। कुवेरसिह तलवार लेकर दाडा, लेकिन शतुआ ने उसे मार गिगया। अकेला असहीन कुँवर क्या करता है कन्धे पर कॉवर रखे हुए वाला—श्रव क्या मेरे पीछे पड़ हो, भाई है मैंने तो सव-कुछ छोड़ दिया।

सरदार बोला--हमे त्रापका पमड़ ले जाने का हुक्म है।

'तुम्हारा स्थामी मुफ इन दशा म भी नहा देख नकता ? खेर, अगर वर्म समफो ता कुवेरसिंह की तलवार मुके दे दा। अपनी स्वाधीनता क लिए लड़ कर प्राण दूं।'

इसका उत्तर यही भिला कि सिपाहिया ने कुँवर को पकड़कर मुश्के कस दीं श्रोर उन्हें एक पाड़े पर बिठाकर पाड़ का भगा दिया। कॉवर वहीं पड़ी रह गयी।

उसो समय चन्दा घर से निकली । देखा—कोवर पढी हुई है ग्रार ऊँवर को लाग वोड़े पर विठाये लिए जा रहे हें । चोट खाये हुये पत्ती की भाँति वह कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी । उसकी ग्रांखा में ग्रॅबेरा छु। गया ।

सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वह घवराकर उठी ग्रार लाश के पास जा पहुँची । कुवेर श्रभी मरा न था। प्राण श्रांखा मे ग्रटके हुए थे।

चन्दा का देखते ही चीण स्वर में वाला—वेटो ..कुँवर ! इसके ग्रागे वह कुछ न कह सका । प्राण निकल गये , पर इस शब्द—'कुँवर'—ने उसका श्राशय प्रकट कर दिया ।

( Y )

वीस वर्ष वीत गये ! कुँ वर कैद से न ख़ूट सके । यह एक पहाढी किला था । जहाँ तक निगाह जाती, पहाड़ियाँ ही नजर आतीं । किले में उन्हें कोई कष्ट न था । नोकर-चाकर, मोजन-चस्न, सैर-शिकार, किसी बात की कमी न थी। पर, उस वियोगाग्नि को कौन शान्त करता, जो नित्य कुँवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अर्गर कोई इच्छा थी, तो यही कि एक वार उत प्रेम-तीर्थ की यात्रा कर लें, जहाँ उन्हें वह सब कुछ मिला, जो मनुष्य को मिल सकता है। हों, उनके मन में एकमात्र यही श्रिभिलाषा थी कि उस पवित्र स्मृतियों से रजित भूमि के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अन्त कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृद्धों का कुझ, वही चन्दा का छोटा-सा सुन्दर घर उसकी श्रां को में फिरा करता, श्रीर वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सींचा था, उसमें तो मानो उसके प्राण ही वसते थे। क्या वह दिन भी त्रायेगा, जब वह उस पौषे को हरी-हरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा ? कौन जाने, वह अब है भी या सूख गया ? कौन श्रव उसको सींचता होगा ? चन्दा इतने दिनी श्रविवाहित थोड़े ही वैठी होगी ? ऐसा संभव भी तो नहीं । उसे श्रव मेरी सुभ भी न होगी । हॉ, शायद कभी ऋपने घर की याद खींच लाती हो, तो पौंचे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती हो। मुभन्जैसे अभागे के लिए इससे अधिक वह ऋौर कर ही क्या सकती है ? उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह श्रपना जीवन दे सकता था; पर यह श्रभिलापा न पूरी होती थी।

श्राह! एक युग बीत गया, शोक श्रीर नैराश्य ने उठती जवानी को कुचल दिया। न श्राँखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था, एक दुःखदायी स्वप्न था। उस सघन श्रत्थकार में उसे कुछ न सुकता था। वस, जीवन का श्राधार एक श्रिमेलापा थी, एक सुखद स्वप्न, जो जीवन में न-जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था। फिर उसकी श्रिमेलापाश्रों का श्रन्त हो जायगा, उसे कोई इच्छा न रहेगी। सारा श्रनन्त मविष्य, सारी श्रनन्त चिन्ताएँ, इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थीं।

उसके रहाका को अब उसकी ओर से काई मंका न थी। उन्हें उसपर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद सोते थे। कुँ वर भाग जा सकता है, इसकी कोई सम्भावना, कोई शंका न थी। यहाँ तक कि एक दिन यह सिपाही भो निश्शक हो कर वन्दूक लिए लेट रहा। निटा किसी हिंसक पशु को भाँ ति ताक लगाये वैठी थो। लेटने ही टूट पड़ी। कुँ वर ने सिपाही की नाक की आवाज मुनी। उनका हृदय वड़े वेग से उछलने लगा। यह अवसर आज क्तिने दिनों के बाद मिला था। वह उठे, मगर पाँव यर-यर काँप रहे थे। वरामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका। कहीं इसकी नींद राल गयी तो हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल मे उसकी तलवार पड़ी थी, पर प्रेम की हिसा से बैर है। कुँ वर ने सिपाही को जगा दिया। वह चौंककर उठ बैठा। रहा-सहा शांसय भी उसके दिल से निकल गया। दूसरी वार जो सोया, तो खर्राटे लेने लगा।

प्रातः काल जव उसकी निद्रा ट्री, तो उसने लपककर कुँवर के कमरे में भॉका। कुँवर का पता न था।

कुँवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार, कल्पना की द्रुतगति से, भागा जा रहा या—उस स्थान को, जहाँ उसने सुख-स्वप्न देखा था।

किले में चारों श्रोर तलाश हुई, नायक ने सवार दौड़ाये, पर क्ही पता न चला।

### ( 및 )

पहाड़ी रान्तों का काटना किटन, उस पर शकातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए, जिनसे वचना मुश्किल । कुँवर को वामना-तीर्थ में महीनो लग गये। जब यात्रा पूरी हुई, तो कुँवर में एक कामना के सिवा श्रौर कुछ शेष न था। दिन-भर की किटन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुँचे, तो संध्या हो गयी थी। वहाँ बस्ती का नाम भी न था। दो-चार टूटे-फूटे मोपड़े उस बस्ती के निवह-स्वरूप शेष रह गये थे। वह मोपड़ा, जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, किसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाश्रों का श्रागार श्रोर उपासना का मन्दिर था, श्रव उनकी श्रमिलाषाश्रों की माँति भन्न हो गया था। भोपड़े की मग्नावस्था मूक माषा में श्रपनी करुण-कथा सुना रही थी। कुँवर उसे देखते ही 'चन्दा-चन्दा!' पुकारते हुए दौड़े, उन्होंने उस रज को माथे पर मला, मार्ना किसी देवता की विभूति हो, श्रीर उसकी टूटी हुई दीवारों से निमटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाथ रे श्रमिलाधा! वह रोने ही के लिए

इतनी दूर से ग्राये थे ! रोने की ग्रामिलापा इतने दिनों से उन्हें विकत कर रही यी । पर इस रुदन में किनना स्वर्गाय त्रानन्द या । क्या सबन्त सप्तार का नुव इन ग्रॉसग्रां को तुलना कर सकता या ?

तव यह भोपड़े से निकले। सामने मैदान मे एक वृज्ञ हरे-हरे नवीन पह्नवीं को गोद में लिये माना उनका स्वागत करने खड़ा था। वह वह पौधा है, जिसे च्राज से वीस वर्ष पहले दोनां ने च्रारोपित किया या। कुँवर उन्मत्त की भाँ ति दौड़े ग्रोंर जाकर उस वृत्त से लिपट गये, मानों कोई पिता ग्राने मातृहीन पुत्र का छाती लगाये हुए हा। यह उना प्रेम को निशानी है, उन्नो श्रतप प्रेम की, जो इतने दिना के बाद ब्राज इतना विसाल हा गया है। कुँ वर का हृदय ऐसा हा उठा, माना इस वृत्त का अपने अन्दर रख लेगा। जिसमें उसे हवा का भोका भी न लगे। उसके एक-एक पल्जव पर चन्दा को स्मृति वैठा हुई यो। पित्वियों का इतना रम्य संगोत क्या कभी उन्हाने मुना था ? उनके हाथा में दम न था, सारी देह भूल-प्यास ऋरिय कान से शिविज्ञ हो रही था। पर, वह उस वृत्त पर चढ गमा, इतनो फुना से चडे कि बन्डर मा न चडना। सबने कँ वो फ़ुनगी पर बैठकर उन्होंने चारो स्रांर गर्ब-पूर्ण दाष्टे डानो । यहा उनको कामनात्रों का स्वर्ग था। सारा दृश्य च दाम हो रहा था। दूर की नोली पर्वत-श्रेणियों पर चन्दा वैठी गा रही थो। स्राकाश मे तैरने वाली लालिमामयी नोकान्नों पर चन्दा ही उड़ी जाती थो । सूर्व को रवेत-योत प्रकाश की रेखाया पर चन्दा ही बैठो हँस रही थी। कुँवर के मन मं अपा, पत्ती हाता तो इन्हीं हालियां पर बेठा हुपा जीवन के दिन पूरे करता।

जब श्रॅवेरा हा गया, ता कुँ वर नीचे उतरे श्रार उसी वृत्त के नीचे थाड़ी-सी भूमि भाइकर पत्तिया को शब्या बनायी श्रीर लेटे। यही उनके जीवन का स्त्रर्ण-स्वप्न था, ग्राह ! यही वैराग्य ! ग्रव वह इस दृत्त की शरण छोड़कर कहीं ं न जायँगे, दिल्लों के तख्त के लिए भी वह इस ग्राश्रम की न छोड़ेंगे।

(६) उसी स्निग्ध, ग्रमल चोदनी ने सहसा एक पत्ती त्राकर उस वृद्ध पर वैठा, श्रीर दर्द में डूने हुए स्नरों मे गाने लगा। ऐसा जान पड़ा, मानो वह वृत्त सिर धुन रहा है। वह नीरव रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल उठी, कुँ वर का हृदय इस तरह ऍंटने लगा, मानो वह फट जायगा। उस स्वर में करुणा श्रीर वियोग के तीर-से भरे हुए थे। ग्राह पत्ती ! तेरा भी जोड़ा ग्रवश्य विह्नुड़ गया हैं। नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विपाद, इतना रुदन कहाँ से स्राता ! कुँवर के हृदय के दुकड़े हुए जाते थे, एक एक स्वर तीर की भॉति दिल को छेदे डालता या। वह बैठे न रह सके। उठकर एक ग्रात्म विस्पृति की दशा में दौड़े हुए भोपड़े में गये, वहाँ से फिर वृद्ध के नीचे त्राये। उस पत्ती को कैसे पार्ये १ कहीं दिखायी नहीं देता।

पत्ती का गाना वन्द हुन्ना, तो कुँवर को नींद न्ना गयी। उन्हें स्वप्न में ऐसा जाना पड़ा कि वही पत्ती उनके समीप त्राया । कुँवर ने ध्यान से देखा, तो वह पत्ती न था, चन्दा थी , हाँ, प्रत्यत्त् चन्दा थी।

कुँवर ने पूछा--चन्दा, यह पद्मी यहाँ कहाँ १ चन्दा ने कहा-मैं ही तो वह पत्ती हूँ। कुँवर-तुम पद्मी हो ! क्या तुम्हीं गा रही थीं ?

चन्दा-हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते-रोते एक युग्न बीत गया।

कुँवर-तुम्हारा वीसला कहाँ है ?

चन्दा-उसी भोपड़े में, जहाँ तुम्हारी खाट थी। उसी खाट के वान से मैंने ऋपना घोंसला बनाया है।

कुँवर—श्रौर तुम्हारा जोड़ा कहाँ है १

चन्दा-मैं त्रकेली हूँ। चन्दा को श्रपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने मे जो सुख है, वह जोडे में नहीं , मैं इसी तरह ग्रकेली रहूँगी श्रीर श्रकेली महाँगी।

कुँ वर-मैं क्या पत्ती नहीं हो सकता ?

चन्दा चली गयी। कुँवर की नींद खुल गयी। ऊषा की लालिमा त्राकाश पर छायी हुई थी ऋौर वह चिङ्या कुँवर की शय्या के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। श्रव उस सगीत में करुणा न थी, विलाप न था , उसमें श्रानन्द या, चापल्य था, सारल्य था ; वह वियोग का करुण-ऋन्दन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था।

कुँ वर सोचने लगे-इस स्वप्न का क्या रहस्य है ?

( 0 )

कुँवर ने शय्या से उठते ही एक भाड़ वनायी श्रोर फोपड़े का साफ करने लगे। उनके जीते-जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठायेंगे, इस पर छुत्पर डालेंगे, इसे लोपेंगे। इसमें उनकी चन्दा की स्मृति वास करती है। फोपड़े के एक कोने में वह कॉवर रखी हुई थी, जिसपर पानी ला-लाकर वह इस चुल् को सींचते थे। उन्होंने कॉवर उठा ली श्रोर पानी लाने चले। दो दिन से कुछ भोजन न किया था। रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय भोजन की विलक्षल इच्छा न थी। देह में एक श्रद्भुत स्कृति का श्रनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी ला-जाकर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दोड़े जाते थे श्रीर दोड़े श्राते थे। इतनी शक्त उनमें कभी न थी।

एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गयी, जितनी चार मजदूर भी न उठा सकते थे। त्रौर कितनी सीधी, चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लिजत हो जाता! प्रेम की शक्ति श्रपार है!

सन्ध्या हो गयी। चिड़ियों ने बसेरा लिया। वृत्तीं ने भी श्राँखे वन्द कीं; मगर कुँवर को श्राराम कहीं १ तारा के मिलन प्रकाश में मिट्टी के रहे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना 'क्या तू इस वेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी ?

वृत्त पर पत्ती का मधुर स्वर सुनायी दिया। कुँवर के हाथ से घड़ा छूट पढ़ा। हाय ग्राँर पैरों में मिटी लपेटकर वह वृत्त के नीचे जाकर बैठ गये। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति! मानव-संगीत इसके सामने वेतुरा श्रलाप था। उसमें यह जाएति, यह ग्रमृत, यह जीवन कहाँ! सगीत के ग्रानन्द में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है, ग्रतीत को जीवन ग्राँर प्रकाश से रिखत करके प्रत्यत्त कर देने की शक्ति संगीत के सिवा ग्रीर कहाँ है! कुँवर के हृदय-नेशे के सामने वह हश्य खड़ा हुग्रा जब चन्दा इसी पांचे को नदी से जल ला-जाकर सींचती थी। हाय, क्या वे दिन भिर ग्रा सकते हैं!

सहसा एक बटोही ज्ञाकर खड़ा हो गया ज्ञौर कुँवर को देखकर वह प्रश्न करने लगा, जो साधारणता दो ज्ञपिरिचत प्राणियों में हुज्ञा करते हैं—कीन हो, कहाँ से ख्राते हो, कहाँ जाज्ञोंगे १ पहले वह भी इसी गॉव में रहता था, पर जब गॉव उजड़ गया, तो समीप के एक दूसरे गॉव में जा बसा था। ज्ञव भी उसके खेत यहाँ थे। रात को जगली पशुज्ञों से ज्ञपने खेता को रच्चा करने के लिए वह यहीं ज्ञाकर सोता था।

कुँ वर ने पूछा-- तुम्हे मालूम है, इस गाँव मे एक कुवेरसिंह ठाकुर रहते थे?

किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा—हॉ-हॉ, भाई, जानता क्यों नहीं ! वेचारे यहीं तो मारे गये। तुमसे भी क्या जान-पहचान थी १

कुँ बर—हाँ, उन दिना कभी-कभी त्राया करता था। मैं भी राजा की सेवा में नौकर था। उनके घर में श्रोर कोइ न था?

किसान—ग्ररे भाई, कुछ न पूछो, वही करण-कया है। उसकी स्त्री तो पहले हो मर चुकी थी। केवल लड़की वच रही थी। ग्राह! कैसी सुशीला, कैसी सुग्रह वह लड़की थी! उसे देखकर ग्रांखा में ज्योति ग्रा जाती थी। विलकुल स्वर्ग की देवी जान पहती थी। जब कुवेरिसह जोता था, तभी कुवर राजनाथ यहाँ भागकर श्राये थे ग्रीर उसके यहाँ रहे थे, उस लड़की की कुवर से कहीं बातचीत हो गयी। जब कुवर को शत्रुग्रों ने पक्ड लिया, तो चन्दा घर में श्रुवेली रह गयी। गाँव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाय। उसके लिए वरों का तोड़ा न था भाई! ऐसा कौन था, जो उसे पाकर ग्रपने को धन्य न मानता, पर वह विसी से विवाह करने पर राजी न हुई। यह पेड़, जो तुम देख रहे हो, तब छोटा सा पौधा था। इसके ग्रास-पास फूलों की कई श्रोर क्यारियों थीं। इन्हीं को गोड़ने, निराने, सीचने में उसका दिन कटता था। वस, यही कहती थी कि हमारे कुवर साहब ग्राते होंगे।

कुँवर की श्राँखों से श्राँस की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा—दिन दिन हुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास न श्रायेगा भाई, उसने दस साल देती तरह वाट दिये। इतनी दुर्वल हो गयी थी कि पहचानी न जाती थी; '', '' उसे कुँवर साहब के श्राने की श्राशा बनी हुई थी। श्राखिर एक मिली। ऐसा भेम कीन करेगा, भाई है

कुँ वर न-जाने मरे कि जिये, कभी उन्हें इस विरिह्णों की याद भी त्राती है कि नहीं: पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा चाहिए।

कुँवर को ऐसा जान पड़ा, मानो हृदय फटा जा रहा है। वह कलेजा थाम कर बैठ गये।

मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला या। उसने चिलम भरी और दो-चार दम लगाकर वोला—उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गाँव पहले ही उजाड़ था। अब तो और भी सुनसान हो गया। दो-चार आसामी यहाँ आ बैठते थे। अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीने के बाद यही चिडिया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनायी दी। तब से बराबर इसे यहाँ बालते सुनता हूँ। रात को सभी चिड़ियाँ सो जाती हैं, पर यह रात-भर बोलती रहती हैं। उसका जोड़ा कभी नहीं दिखायी दिया। बस, फुटैल है। दिन भर उसी भोपड़े में पड़ी रहती हैं। रात का इस पेड़ पर आकर बैठती है; मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आता है। ऐसा जान पड़ता है, माना कोई कतें को मसोस रहा है। मैं तो कभी-कभी पड़े-पड़े रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते हैं कि यह वहीं चन्दा है। अब भी कुँ बर के वियोग में विलाप कर रही है। मुक्ते भी ऐसा ही जान पड़ता है। आज न-जाने क्या मगन है ?

किसान तम्वाक् पीकर सो गया। कुँवर कुछ देर तक खोये हुए से खड़े रहे। फिर धीरे से वाले—चन्दा, क्या सचसुच तुम्हीं हो १ मेरे पास क्यो नहीं ज्ञाती १

एक ज्रा में चिड़िया श्राकर उनके हाथ पर बैठ गयी। चन्द्रमा के प्रकाश में कुँवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा, मानो उनकी श्राँखें खुल गयी हां, मानो श्रॉखां के सामने से कोई श्रावरण हट गया हो। पद्मी के रूप में भी चन्दा की मुखाकृति श्रद्धित थी।

दूसरे दिन किसान सो कर उठा, तो कुँवर की लाश पड़ी हुई थी।
( ८)

कुँवर ग्रव नहीं हैं; किन्तु उनके भोपड़े को दीवार वन गयी हैं, ऊपर फूस का नया छ्रयर पढ़ गया है, ग्रौर भोपड़े के द्वार पर फुलों की कई क्यारियों लगी हुई हैं। गोंव के किसान इससे ग्राधिक ग्रौर क्या कर सकते थे !

उस कोपड़े में अब पित्त्यों के एक जोड़े ने अपना घोसला बनाया है। दोनों साय-साय दाने-चारे की खोज में जाते हैं, साय-साय ग्राते हैं, रात को दोनों उसी दृत्त की डाल पर बैठे दिराई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनायी देता है। बन के जीव-जन्तु वह स्वर्गीय गान सुनकर सुरब हो जाते हैं।

यह पित्रियों का जोड़ा कुँ वर श्रांप चन्टा का जोड़ा है, इसमे किसी को सन्देह नहीं है।

एक वार एक व्याध ने इन पित्त्या को फॅसाना चाहा, पर गाँव ने उसे सारकर भगा दिया।

# सती

दो शताब्दियों से श्रिषक बीत गये हैं, पर चिन्तादेवी का नाम चला गता है। बुन्देलखर के एक बीह उस्थान में श्राज भी मंगलवार को सहस्रों श्री-पुरुप चिन्तादेवी की पूजा करने श्राते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सोहाने तितों से गूँज उठता है, टीले श्रीर टोकरे रमिण्यों के रंग-विरगे वस्ता से श्रीभित हो जाते हैं। देवी का मन्दिर एक बहुत ऊँचे टीले पर बना हुश्रा है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मन्दिर हतना छोटा है कि उसमे मुश्किल से एक साथ टो श्रादमी समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी-सी वेटी बनी हुई है। नीचे से मन्दिर का पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इमिलए चीने की दीवार दाना तरफ बनी हुई है। यही चिन्तादेवी सती हुई थीं; पर नोकरीति के श्रनुसार वह श्रपने मृत-पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थीं। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी श्रोर श्रोंख उठाकर भी न देखती थीं। वह पति के शरीर के साथ नहीं, उसकी श्रात्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्याटा भरमीभूत हो रही थी।

## ( ? )

यसुना-तट पर कालपी एक छुंटा-सा नगर है। चिन्ता उसी नगर के एक बीर बुन्देले की कन्या थी। उसकी माता उसकी वाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुकी थी। उसके पालन-पोपण का भार पिता पर पड़ा। वह संग्राम का समय था, यो द्वाद्यों को कमर पोलने की भी फुरसत न मिलती थी, वे घोड़े की पीठ पर मोजन करते द्योंर जीन ही पर भपिकयों ले लेते थे। चिन्ता का वाल्य-काल पिता के साथ समर-भूमि में कटा। वाप उसे किसी खोह में या वृद्ध की खाइ में छिए कर मैदान में चला जाता। चिन्ता निश्शंक भाव से देटी हुई मिटी के किले बनाती द्योर विगाइती। उसके घरोंदे थे, उसकी गुड़ियाँ ग्रोड़नी

न ग्रोढती थीं। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती ग्रीर उन्हें रण-चेत्र में खड़ा करती थी। कभी-कभी उसका पिता सन्थ्या-समय भी न लीटता, पर चिन्ता को भय छू तक न गया था। निर्जन स्थान में भूखी-प्यासी रात-रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवले ग्रीर सियार की कहानियों कभी न सुनी थीं। वीरों के प्रग्रात्मोत्सर्ग की कहानियों, ग्रीर वह भी योद्धाग्रां के मुँह से सुन-सुनकर वह ग्रादर्शवादिनी वन गयी थी।

एक वार तीन दिन तक चिन्ता का ग्रपने पिता की खबर न मिली । वह एक पहाड़ी की खाह में बैठी मन-ही-मन एक ऐसा किला बना रही थी, जिसे शत्रु किनी भाँ ति जान न सके । दिन-भर वह उसी किले का नकशा सोचती ग्रीर रात को उसी किले का स्वप्न देखती । तीसरे दिन सध्या-समय उसके पिता के कई सायियों ने त्राकर उसके सामने रोना शुरू किया । चिन्ता ने विस्मित होकर पूछा—दादाजी कहाँ हैं १ तुम लोग क्यों रोते हो १

किसी ने इसका उत्तर न दिया । वे जोर से धाड़े मार-मारकर रोने लगे । विन्ता ममभ गयी कि उसके पिता ने वीर-गित पायी । उस तेरह वर्ष की वालिका की आँखों से आँख् की एक वूँद भी न गिरी, मुख जरा भी मिलन न हुआ, एक आह भी न निकली । हॅमकर वोली—अगर उन्होंने वीर-गित पायी, तो तुम लोग रोते क्यों हो १ योद्धाओं के लिए इससे बढकर और कौन मृखु हो सकती है १ इससे बढकर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है १ यह रोने का नहीं. आनन्द मनाने का अवसर है ।

एक सिपाही ने चिन्तित स्वर में कहा—हमें तुम्हारी चिन्ता है। तुब स्रब कहाँ रहोगी ?

चिन्ता ने गभीरता से कहा — इसकी तुम कुछ चिन्ता न करो, दादा । मैं अपने वाप की वेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया, वहां मैं भी करूँगी। अपनी मातृ-भूमि को शत्रुओं के पजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिये। मेरे सामने भी वहीं आदर्श है। जाकर अपने आदिमियों को सँभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हिययारों का प्रवन्ध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा, तो आप लोग मुकें किसी से पीछे न पायँगे, लेकिन यदि मुके पीछे हटते देखना, तो तलवार के

एक हाथ से इस जीवन का श्रन्त कर देना। यही मेरी श्रापसे विनय है। जाइये, श्रव विलम्ब न कीजिए।

सिपाहियों को चिन्ता के ये बीर-बचन सुनकर कुछ भी ग्राश्चर्य नहीं हुग्रा। १ हों, उन्हें यह सदेह ग्रवश्य हुग्रा कि क्या यह कामल बालिका ग्रयने सकल्प पर इड रह सकेगी ?

( ₹ )

पॉच वर्ष बीन गये। समस्त प्रान्त में चिन्ता देवी की धाक बैठ गयी। शत्रुत्रों के कदम उखड़ गये। वह विजय की मजीव मूर्नि थी, उसे तीरा श्रीर गोलियां के सामने निश्शक खड़े देखकर सिपाहिया को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते? कोमलागी शुवती श्रागे बढ़े, तो कीन पुरुप कदम पीछे हटायेगा? सुन्दिरियों के सम्मुख याद्वाश्रों की वीरता श्रिजेय हो जाती है। रमणी के वचन-वाल योद्वाश्रों के लिये श्रान्म-समर्पण के गुप्त सदेज हैं। उमकी एक चितवन कायरों में भी पुरुपन्व प्रवाहित कर देती है। विन्ता को छिनकीर्ति ने भनचले म्रमाश्रा का चारों श्रोर ते खीच-खीचकर उसकी सेना को सजा दिया—जानपर खेलनेवाले भीरे चारा श्रोर से श्रा-श्राकर इस फूल पर मॅडराने लगे।

इन्हीं योदात्रों में रत्नसिंह नाम का युवक राजपूत भी या।

यां तो चिन्ता के मैनिकों में सभी तलवार के घनी थे, वात पर जान देने वाले, उसके इगारे पर त्याग में कूदने वाले, उसकी आजा पाकर एक वार आकाश के तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते, किन्तु रत्नसिह सबस पढा हुआ था। चिता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रक्तसिंह अन्य वीरों को भौति अवखड़, मुँ हफ्ट या घमडी न था। और लोग अपनी-अपनी कीर्ति को ख़ब वढा-बढाकर वयान करते, आत्म-प्रशासा करते हुए उनकी जवान न रकती थी। वे जो कुछ करते, चिन्ता को। टखाने के लिये। उनका व्येय अपना क्तव्य न था, चिन्ता थी। रत्नसिह जो कुछ करता, शान्त भाव से। अपनी प्रशासा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आये, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता, सकोच की सीमा से भिड़ गयी थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रत्नसिह के प्रेम में त्याग और तथ। और लोग मीटी नीट

सोते थे, पर रत्नसिंह तारे गिन-गिनकर रात काटता था ग्रोर सव ग्रपने दिल में समभते थे कि चिन्ता मेरी होगी—केवल रत्नसिंह निराश था, ग्रोर इसलिये उसे किसी से न देख था, ज राग। ग्रोरा का चिन्ता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पदुता पर ग्राध्यं होता, प्रतिच्ला उसका निराशान्धकार ग्रोर भी धना हो जाता था। कभी कभी वह ग्रपने वंदिपन पर मुँभला उटता—क्यों ईश्वर ने उसे उन गुखों से बचित रखा, जो रमिखियों के चित्त को मोहित करते हैं ? उसे कोन पूछोगा ? उसकी मनोव्यथा का कौन जानता है ? पर वह मन में मुँभलाकर रह जाता था। दिखावे की उसमें सामर्थ्य ही न थी।

त्राधी से ऋषिक रात बीत चुकी थी। चिन्ता अपने खेमे में विशाम कर रही थी। चैनिकगण भी कड़ी मिजल मारने के बाद कुछ खा-पीकर गाफिल पड़े हुये थे। ग्रागे एक बना जगल था। जगल के उस पार शतुग्रा का एक दल देरा डाले पड़ा था। चिन्ता उसके श्राने की खबर पाकर भागाभाग चली ग्रा रही थी। उसने प्रात-काल शतुग्रो पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शतुग्रों को मेरे ग्राने की खबर न होगी, किन्तु यह उसका भ्रम था। उसी को सेना का एक ग्रादमी शतुग्रों से मिला हुग्रा था। यहाँ की खबर वहाँ नित्य पहुँचती रहती थी। उन्हाने चिन्ता में निश्चिन्त हाने के लिए एक षह्यन्त्र रच रखा था—उसकी ग्रुप्त हत्या करने के लिए तीन साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तोना हिंस पशुग्रा की भाँति दवे-भाँव जङ्गल को पार करके न्याये श्रीर इन्हों की न्याइ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिन्ता का खेमा कीन सा है। सारी सेना वे-खबर सो रही थी, इससे उन्हें ग्रपने कार्य की सिद्धि में लेश-मात्र सन्देह न था। वे चुन्तों की न्याइ से निकले, ग्रीर जमीन पर मगर की तरह रेगते हुए चिन्ता के खेमे की श्रीर चले।

सारी सेना वे-खवर सोती थी, पहरे के सिपाही यककर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गये थे। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठएड के सिकुड़ा हुआ बैठा था। यह रत्नसिंह था। आज उसने यह कोई नयी बात न की थी। पड़ावों में उसकी रार्ते इसी मौंति चिन्ता के खेमे के पाछे बैठे-बैठे कटती थीं। चातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली, और चौंककर उठ खड़ा हुआ। देखा —तीन आदमी मुके हुए चल आ रहे हैं। अब क्या करे शियार शोर मचाता है. तो सेना में खलबली पड जाय, श्रौर श्रेंघेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके श्रापस ही में कट मरें। इधर श्रकेले तीन जवानों से भिड़ने में प्राणीं का भय। श्रिषक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाश्रों की श्रविलम्ब निश्चय कर लेने की शक्ति थी, तुरन्त तलबार खीच ली, श्रौर उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनां श्राहत होकर गिर पड़े, इधर यह भी जख्मां से चूर होकर श्रचेत हो गया।

प्रातःकाल चिन्ता उठी, तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक् से हो गया। समीप जाकर देखा—तीनों त्राक्रमण्कारियां के प्राण् निकल चुके थे, पर रत्नसिंह की सॉस चल रही थी। सारी घटना समक्त में त्रा गयी। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पायी। जिन ब्रॉखों से पिता की मृत्यु पर ब्रॉस् की एक बूँद भी न गिरी थी, उन्हीं ब्रॉखों से ब्रॉस्ट्रियों की कड़ी लग गयी। उसने रत्नसिंह का सिर ब्रापनी जॉघ पर रख लिया, ब्रौर हृदयागण में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दी।

## ( 8 )

महीने-भर न रत्नसिंह की श्रोंखं खुलीं, श्रौर न चिन्ता की श्रोंखं वन्द हुई। चिन्ता उसके पास से एक च्रण के लिए भी कहीं न जाती। न श्रपने इलाके की परवा थी, न शत्रुशों के बढ़ते चले श्राने की फिक। रत्नसिंह पर वह श्रपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुकी थी। पूरा महीनाबीत जाने के बाद रत्नसिंह की श्रोख खुलीं। देखा—चारपाई पर पड़ा हुश्रा है, श्रौर चिन्ता सामने पंखा लिये खड़ी है। चीण स्वर में बोला—चिन्ता, पखा मुक्ते दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है।

चिन्ता का हृदय इस समय स्वर्ग के अलएड, अपार सुल का अनुभव कर रहा था। एक महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोवा करती थी, उसे आज बोलते देखकर उसके आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह-मधुर स्वर में नहा—प्राण्नाथ, यदि यह कप्ट है, तो सुल क्या है, मैं नहीं जानती। 'प्राण्नाथ'—इस सम्बोधन में विलक्षण मन्त्र की-सी शक्ति थी! रस्निसंह की ओं खें चमक उठीं। जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गयी, नसों में एक नये

भौंकने लगी, तो उसकी मोह-विस्मृति ृद्ध गयी। मालूम। हुग्रा, चारों तरफ शून्य है। वह रातो हुई बुर्ज से उतर्रा, श्रीर शय्या पर मुँह ढॉपकर राने लगी।

( ६ )

रत्नसिंह के साथ मुश्किल से सी ग्रादमी थे , किन्तु सभी मँजे हुए, ग्रव- स् सर ग्रीर सख्या को तुच्छ समक्तनेवाले, ग्रापनी जान के दुश्मन । वीरोल्लास से भरे हुए एक वीर-रस-पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाये चले जाते थे---

'बाकी तेरी पाग सिपाही, इसकी रखना लाज । तेग-तनर कुछ काम न श्रावे, वस्तर-दाल न्यर्थ हो जावे। रिखयो मन में लाग, सिपाही बाकी तेरी पाग। इसकी रखना लाज।

पहाड़ियाँ इन वीर-स्वरों से गूँज रही थीं । घोड़ों की टाप ताल दे रही थीं । यहाँ तक कि रात वीत गयी, सूर्य ने श्रपनी लाल श्राँखें खोल दीं श्रीर इन वीरों पर श्रपनी स्वर्णस्कुटा की वर्षा करने लगा ।

वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुश्रा की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुये 🛂 नजर श्रायी।

रत्नसिंह सिर भुकाये, वियोग-व्यथित हृदय को द्वाये, मन्द गित से पीछे-पीछे चला त्राता या। कदम त्रागे वढता था, पर मन पीछे हटता। त्राज जीवन में पहली वार दुश्चिन्ताओं ने उसे त्राशिद्धत कर रखा था। कौन जानता है, लड़ाई का त्रन्त क्या होगा! जिस स्वर्ग-सुख को छोड़कर वह त्राया था, उसकी स्पृतियाँ रह-रहकर उसके हृदय को मसोम रही थीं, चिन्ता की सजल श्राँख याद त्राती थीं, त्रार जी चाहता था, घोड़े की रास पीछे मोड़ दें। प्रतिच्या रखोत्साह चीख होता जाता था, सहसा एक सरदार ने समीप त्राकर कहा— भैया, वह देखो, ऊँची पहाड़ी पर शत्रु डेरे डाल पड़ा है। तुम्हारी श्रव क्या राय है हमारी तो यह इच्छा है कि तुरन्त उनपर धावा कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी सँभल जायँगे, त्रार तव मामला नाजक हो जायगा। एक हजार से कम न होंगे।

रत्नसिंह ने चिन्तित नेत्रों से शत्रु-दल की श्रोर देखकर कहा---हाँ, मालूम, सो होता है।

सिपाही—तो धाता कर दिया जाय न १ रतन० — जैसी तुम्हारी इच्छा । संख्या श्रिधक है, यह सोच लो । सिपाही — इसकी परवाह नहीं। हम इससे बड़ी सेनाश्रों को परास्त कर चुके हैं। रतन० — यह सच है; पर श्राग में कृदना ठीक नहीं।

सिपाही—भैया, तुम कहते क्या हो ! सिपाही का तो जीवन ही आग में कृदने के लिये है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवट देखना।

रत्न - ग्रामी हम लोग बहुत यके हुए हैं। जरा विश्राम कर लेना ग्रन्छा है। सिपाही - नहीं भैया, उन सर्वा को हमारी ग्राहट मिल गयी, तो गजब हो जायगा।

रतन -- तो फिर घावा ही कर दो।

एक त्या में योद्धाश्रो ने घोड़ों की बाग उठा दीं, श्रौर श्रस्त्र सँभाते हुए शत्रुसेना पर लपके; किन्तु पहाड़ी पर पहुँचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो श्रनुमान किया था, वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयाग्यों भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने श्राते देखा, तो समभ गये कि भूल हुई; लेकिन श्रव सामना करने के मिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्नसिंह-जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शका न थी। वह इससे भी कठिन श्रवसरों पर श्रपने रण-कौशल से विजय-लाभ कर चुका था। क्या श्राज वह श्रपना जीहर न दिखाएगा १ सारी श्रोखें रत्नसिंह को खोज रही थी, पर उसका वहाँ कही पता न था। कहाँ चला गया १ यह कोई न जानता था।

पर वह कहीं नहीं जा सकता । श्रपने साथियां को इस कठिन श्रवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता — सम्भव नहीं । श्रवश्य ही वह यहीं है, श्रीर हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है।

एक ज्ण में रातु इनके सामने ज्ञा पहुँचे। इतनी बहुसख्यक सेना के सामने ये मुट्टी-भर ज्ञादमी क्या कर सकते थे। चारा ज्ञार से रत्निसह को पुकार होने लगी—भैया, ग्रुम क्हों हां १ हमें क्या हुक्म देते हो १ देखते हो, वे लांग सामने ज्ञा पहुँचे; पर द्वम अभी मान खड़े हो। सामने ज्ञाकर हमे मार्ग दिखाओं, हमारा उत्सह बढाओं!

N

पर त्रव भी रत्नसिंह न दिखायी दिया। यहाँ तक कि शत्रु-दल सिर पर त्रा पहुँचा, ग्रौर दोना टलो में तलवार चलने लगा। बुन्देशों ने प्राग हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत हाता है, एक ग्रीर टस का मुकाविला ही क्या १ यह लढाई न यी, प्राणां का जुल्ला या । बुन्देला मे निराशा का ग्रलोकिक वल था। खूव लड़े, पर क्या मजाल कि कदम पीछे हुटे। उनमे ग्रव जरा भी सगठन न था। जिससे जितना ग्रागे वहते वना, वहा। ग्रन्त क्या होगा, इसकी किसी को चिन्ता न यी। काई ता शत्रुश्रो की सफें चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुँच गया, कोई उसके हायी पर चढने की चेष्टा करते मारा गया। उनका स्रमानुपिक माहस देखकर रात्रु ग्रो के मुँह से भी वाह-वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धात्रा ने नाम पाया है, विजय नहीं पायी। एक इएटे में रगमच का परदा गिर गया, तमाशा खतम हो गया । एक ऋाँघी यी, जो श्रायी श्रोर इन्हों को उलाइती हुई चली गयी। सगाठत रहकर ये ही मुट्टी-भर त्रादमां दुश्मना के दॉत खंटे कर देते, पर जिस पर सगठन का भार था, उसका कहीं पता न था। विजयी मरहटा ने एक-एक लाश ध्यान से देखी। रत्नसिंह उनकी त्राँखों में खटकता था। उसी पर उनके दॉत लगे थे। रत्नसिंह के जीते-जी उन्हें नींद न श्राती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक-एक चट्टान का मधन कर डाला , पर रत्न न हाथ आया । विजय हुई, पर अधूरी ।

( 0 )

चिन्ता के हृदय में आज न-जाने क्यों भौति-भौति की शकाएँ उठ रही थी। चह कभी इतनी दुवल न थी। बुन्देलों को हार ही क्यों हागी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निक्लती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता, तो क्या बचपन ही में भौ मर जाती, पिता के साथ वन-यन घूमना पड़ता, खोहों और कन्दराओं में रहना पड़ता। और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुँह मोड़कर चल दिये। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीव न हुआ। विघना क्या अब अपना कूर कोतुक छोड़ देगा ! आह! उसके दुवल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई—ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाये, तो वह उसे लेकर किसी दूर के गौव में जा बसेगी। पित

देव की संवा त्र्यार त्र्याराधना में जीवन सफल करेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। त्र्याज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जाग्रत हुन्ना।

संध्या हा गयो था, सूर्य भगवान् किसो हारे हुए सिपाही की भाँति मस्तक मुकाये कोई ब्राइ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पाँव, निरस्त्र उसके सामने ब्राकर खड़ा हो गया। चिन्ता पर वज्रपात हो गया। एक च्राण तक मर्माहत-सी वैठो रही। फिर उठकर घवरायी हुई सैनिक के पास ब्रायी, ब्रीर ब्राहर स्वर में पूछा — कीन-कौन बचा ?

सैनिक ने कहा-कोई नहीं !

'कोई नहीं ? कोई नहीं ?'

चिन्ता सिर पकड़कर भूमे पर वैठ गर्गा। से नेक ने किंग् कहा -- मरहठे संमीप त्रा पहुँचे।

'समीप ऋा पहुँचे ?

'बहुत समीप ।'

'ता तुरंत चिता वैयार करो। समय नहीं है।'

'ग्रभो हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं।'

'तुम्हारी जैसो इच्छा । मेरे कर्तव्य का तो यही ग्रन्त है।

'किला वन्द करके हम महीनां लड़ सकते हैं।'

'तो त्राकर लड़ो । मेरी लड़ाई श्रव किसी से नहीं ।'

एक ग्रार ग्रन्वकार प्रकाश का पैरा-तले कुचजना चजा ग्राता या, दूसरी न्यार विजयो मरहठे लहराते हुए खेना का। ग्रोर किने मे चिता बन रही थी। ज्याही दीपक जलं, चिता में भी ग्राग लगो। सती चिन्ता सालहां श्रङ्कार किये, न्यान छिव दिखाती हुई, प्रसन्न-पुख ग्रिय-मार्ग से पतिलोक की यात्रा करने चा रही थी।

( = )

चिता के चारों श्रोर स्त्रों श्रोर पुरुप जमा थे। शतुश्रा ने किले की घर लिया-है, इसकी किसी को फिक न थो। शोक श्रोर संताप से सबके चेहरे उदास श्रीर सिर भुके हुए थे। श्रभी कल इसी श्रांगन में विवाह का मडप सजाया गया था। जहाँ इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन-कुएड था। कल भी इसी- भॉ ति र्म्याम की लपटे उट रही थीं, इसी भॉ ति लोग जमा थे, पर ग्राज ग्रीर कल के दश्यों में कितना श्रन्तर है ! हॉ, स्यूल नेत्रों के लिए श्रन्तर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज की पूर्णाहृति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है।

सहसा घोडे की टापा की आवार्ज सुनायी देने लगी। मालूम होता था, कोई सिपाही घोडे को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापा की आवाज बन्द हो गयी, और एक सैनिक ऑगन में दौड़ा हुआ आ पहुँचा। सोगों ने चिकत होकर देखा, यह रक्षसिंह था।

रत्नसिह चिता के पास जाकर हॉफता हुआ बोला—प्रिये, मैं तो श्रमी कीवित हूँ, यह तुमने क्या कर हाला ?

चिता मे त्राग लग चुकी थी ! चिन्ता की सादी से त्राम की ज्वाला निकल रही थी । रलसिंह उनमत्त की भॉति चिता में घुस गया, त्रौर चिन्ता का हाय पवड़वर उटाने लगा । लोगों ने चारो त्रोर से लपक-लपककर चिता की लकड़ियाँ हटानी दुङ की, पर चिन्ता ने पित की त्रोर त्रॉख उठाकर भी न देखा, केवल हाया से उसे हट जाने का समेत किया।

रक्षसिंह सिर पीटकर नोला—हाय प्रिये, तुम्हें क्या हो गया है ? मेरी श्रोर देखती क्यो नहीं ? मैं तो जीवित हूं ।

चिता से त्रावाज त्रायी—तुम्हारा नाम रत्निसह है, पर तुम मेरे रत्निसह नहीं हो।

' तम मेरी तरफ देखों तो, मै ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा प्यति हूँ।'

'मेरे पति ने वीर-गति पायी।'

'हाय! कैंसे समभाऊँ ! अरे लोगो, किसी मॉित अमि को शात करो । मै रक्षसिंह ही हूँ, प्रिये ! वया तुम सुके पहचानती नहीं हो ??

श्राम-शिला चिन्ता के मुख तक पहुँच गयी। श्राम में कमल खिल गया। चिन्ता स्पष्ट स्वर में बोली—खूब पहचानती हूँ। तुम मेरे रलसिंह नहीं। मेरा रलसिंह सच्चा शूर था। वह श्रात्मरचा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए श्रापने चित्रय-धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणो

की दासी बनी थी, वह देवलांक में विराजमान है। रत्नसिंह को बदनाम मत करों। वह बीर राजपूत था, रणचेत्र से भागनेवाला कायर नहीं!

ग्रन्तिम शब्द निकते ही थे कि ग्रिप्त की ज्वाला चिन्ता के सिर के ऊपर जा पहुँची। फिर एक च्या में वह ग्रानुपम रूप-गशि, वह ग्रादर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती ग्रिप्त-राशि में विलीन हो गयी।

रत्नसिंह चुपचाप, हतबुद्धि-सा खड़ा यह शोकभय दृश्य देखता रहा। फिर श्रचानक एक ठराडी साँस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा।

# हिंसा परमो धर्मः

दुनिया में कुछ ऐसे ली। भी होते हैं, जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ, ग्रापना खास काम न होने पर भी सिर उठाने की फुरसत नहीं होती। जामिद इभी श्रें गी के मनुष्यों में या। विलकुल वैिफक, न किसी से-दोस्ती, न किसी से दुश्मनी। जो जरा हँसकर बोला, उसका वे-दाम का गुलाम हा गेया । वेकाम का काम करने में उसे मजा श्राता था । गाँव मे कोई बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा-शुअूपा के लिए हाजिर है। कहिए, तो श्राधी रात को हकीम के घर चला जाय, किसी जड़ी-वृटी की तलाश में मजिलों की खाक छान आये। मुमिकन न था कि किसी गरीब पर ग्रत्याचार होते देखे श्रौर चुप रह जाय। फ़िर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से वाज न श्राता या । ऐसे संदर्श ही मौके उसके सामने त्रा चुके थे । कास्टेबिलों से त्राये दिन उमकी छेड़-छाड़ होती ही रहती थी। इसीलिए लोग उसे बौड़म समभते थे। श्रीर वात भी यही थी। जो श्रादमी किसी का वोक्त भारी देखकर, उससे छीनकर, अपने सिर पर ले ले, किसी का छुप्पर उठाने या आग दुमाने के लिए कोसी दौड़ा चला जाय, उसे समभदार कौन कहेगा। साराश यह कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुँचे, श्रपना कोई उपकार न होता या, यहाँ तक कि वह रोटियों के लिए भी दूसरों का मुहताज या। दीवाना तो वह या, श्रीर उसका गम दूसरे खाते थे।

( † )

त्रम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछनेवाला है १ प्रगर एक दिन वीमार पड़ जान्रो, तो कोई चुल्लू-भर पानी न दे, जब तक दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात सममकर खाने को दे देते हैं, जिस दिन आ पड़ेगी, कोई सीधे —मुँह वात भी न करेगा, तब जामिद की आँखें खुलीं। वग्तन-माँडा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा, और एक तरफ की राह ली। दो दिन के बाद एक

शहर में पहुँचा। शहर बहुत बड़ा था। महल आसमान से बात करनेवाले। सहकें चीड़ी और साफ। बाजार गुलजार, मसजिदों और मिन्दरों की संख्या ग्रागर मकानों से अधिक न थी, तो कम भी नहीं। देहात में न तो कोई मसजिद थी, न कोई मिन्दर। मुसलमान लोग एक चवृतरे पर नमाज पढ़ लेते थे। हिन्दू एक बृज्ञ के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह माहात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कुन्हल और ग्रानन्द हुआ। उसकी हिष्ट में मजहब का जितना सम्मान था, उतना ग्रीर किसी सासारिक बस्तु का नहीं। वह सोचने लगा — ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वह हर ग्राने-जानेवाले का श्रद्धा की हिष्ट से देखता ग्रार उसके सामने विनय से सिर मुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता जुल्य मालूम होते थे।

घूमते-घूमते सॉफ हो गयी। यह यककर एक मन्दिर के चबूतरे पर जा वैठा। मंदिर बहुत बड़ा था, ऊपर मुनहला कलस चमक रहा था। जगमोहन पर सगमरमर के चौके जड़े हुए थे; मगर श्रांगन में जगह-जगह गोवर श्रीर कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ थो- देवालय की यह दशा देखकर उसमे न रहा गया, इधर-उधर निगाह टीड़ायी कि कहीं माड़ू मिल जाय, तो साफ कर दे, पर माड़ू कहीं 'नजर न श्रायी। विवश होकर उसने दामन से चयुतरे को साफ करना शुरू कर दिया।

जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्हेंने जामिद को चवृतरा साफ करते देखा, तो ग्रापस में वार्ते करने लगे —

'हे तो मुसलमान !'

'मेहतर होगा।'

'नहीं मेहतर श्रपने दामन से सफाई नहीं करता। कोई पागल मालूम होता है।'

'नहीं चेहरे से बड़ा गरीव मालूम होता है।'

'हसन निजामी का कोई मुरीट होगा।'

'ग्रजी गोवर के लालच में सफाई कर रहा है। कोई भठियारा हो गा (जामिद से) गोवर न ले जाना वै, समभा ! कहीं रहता है !' 'परदेशी मुसाफिर हूँ, साहव, मुक्ते गोवर लेकर क्या करना है। ठाकुरजी का मन्दिर देखा, तो त्राकर बैठ गया 'कूडा पडा हुत्रा था। मैंने सोचा— धर्मात्मा लोग त्राते होगे, सफाई करने लगा।'

'तुम तो मुसलमान हो न ?'

'ठाकुरजी तो सबके ठाकुरजी हैं - क्या हिन्दू, क्या मुसलमान ।'

'तुम टाकुरजी को मानते हो <sup>१</sup>१

'ठाकुरजी को कौन न मानगा, साहब १ जिसने पैदा किया, उसे न मान्ँगा तो किसे मान्ँगा ?'

मकों में यह सलाह होने लगी-

'देहातं' है।'

'फॉस लेना चाहिए, जाने न पाये।'

( ? )

जामिद भाँच लिया गया | उसका ख्रादर-सत्कार होने लगा | एक हवादार मनान रहने को मिला | दोनो वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे | दो-चार ख्रादमी हरदम उसे घेरे रहते | जामिद को मजन खूब याद थे | गला भी ख्रच्छा था | वह रोज मन्दिर में जाकर कीर्तन करता | भाक्त के साथ स्वर-लालित्य भी हो, तो फिर क्या पूछना | लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा ख्रसर पड़ता | कितने ही लोग सगीत के लोभ से ही मन्दिर में छाने लगे | सब को विश्वास हो गया कि मगवान ने यह शिकार चुनकर भेजा है ।

एक दिन मन्दिर में बहुत-से आदमी जमा हुए । आगन में फर्श विछाया गया । जामिद का सिर मुझा दिया गया । नये कपड़े पहनाये गये । हवन हुआ । जामिद के हाथों से मिठाई बॉटी गया । वह अपने आश्रय-दाताओं की उदारता और घर्मिनष्ठा का और भी कायल हो गया । ये लोग कितने सजन हैं, मुभ्म-जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खार्तर ! इसी को सचा घर्म कहते हैं । जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था । यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौडम कहते थे, भक्तों का सिरमीर बना हुआ था । सैकड़ों ही आदमी केवल इसके दर्शनों को आते थे । उसकी प्रकाड विद्वत्ता की कितनी ही कथाएँ प्रचलित हो गयीं । पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मीलवी साहव

की शुद्धि हुई है। सीधा-सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समभता या। ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ न करता १ वह नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए यह कोई नयी बात न थी। श्रपने गाँव में भी वह बराबर सत्यनारायण की कथा मे वैठा करता था। भजनकीर्तन किया करता था। श्रन्तर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी। यहाँ सब उसके भक्त थे।

एक दिन जामिद कई मक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था ना क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक विलिष्ठ युवक, माथे पर तिलक लगाये, जनेऊ पहने, एक बूढ़े दुर्वल मनुष्य को मार रहा है। बुद्दा रोता है गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़-पड़ के कहता है कि महाराज, मेरा कस्र माफ करो ; किन्तु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिट का रक्त खील उठा। ऐसे दश्य देखकर वह शात न बैठ सकता था। तुरन्त कूदकर बाहर निकला, और युवक के सामने आकर बोला—इस बुहुढे को क्यां मारते हो, भाई र तुम्हे इस पर जरा भी दया नहीं आती ?

युवक — में मारते-मारते इसकी हिंदुयाँ तोड़ दूँगा।
जामिद — ग्राखिर इसने क्या कुस्र किया है १ कुछ मालूम भी तो हो।
युवक – इसकी मुर्गी हमारे घर में बुस गयी थी, ग्रीर सारा घर गन्टा कर ग्रायी।
जामिद — तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गन्टा कर ग्राये १

युड्डा--खुदावन्द, मैं तो उसे बराबर खॉचे मे ढाँके रहता हूँ। ग्राज गफलत हो गर्या। कहता हूँ, महाराज, कुस्र माफ करो मगर नहीं मानते। हुज्रू, मारते-मारते ग्राधमरा कर दिया।

युवक—ग्रमी नहीं मारा है, ग्रव मारूँगा—खोटकर गाइ दूँगा। जामिद—खोदकर गाड़ दांगे भाई साहव, तो तुम भी या न खड़े ग्होंगे। समभ गये ! ग्रगर फिर हाथ उठाया, तो ग्रच्छा न होगा।

जवान की श्रपनी ताकत का नशा या। उसने फिर बुद्धे को चाँटा लगाया पर चाँटा पड़ने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोना में महा-युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान या। युवक को पटकनी दी, तो चारों खाने चित गिर गया । उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय, जो ग्राब तक मिन्दर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा श्रोर जाभिट पर चारों तरफ से चाट पड़ने लगीं । जामिट को समक में न श्राता था कि लाग मुक्ते क्यों मार रहे हैं। काई कुछ नहीं पूछता । तिलकधारी जवान को काई कुछ नहीं कहता । वस, जो ग्राता है, मुक्ती पर हाथ साफ करता है । ग्राखिर वह वेटम होकर गिर पड़ा । तव लोगों में वार्त होने लगीं ।

'दगा दे गया !'

'धत् तेरी जात की । कभी म्लेच्छां से भलाई की ग्राशा न रखनी चाहिए। कांत्रा कौग्रों ही के साथ मिलेगा। कमोना जब करेगा, कमीनापन। इसे कर्ड पूछता नथा, मन्दिर में भाडू लगा रहा था। देह पर कपड़े का तार भी नथा, हमने इसका सम्मान किया, पशु से ग्रादमी बना दिया, फिर भी ग्रपना नहुन्ना।'

'इनके धर्म का तो मूल ही यही है।'

जामिद रात भर सडक के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा, उसे मार खाने का दुःख न या। ऐसा यातनाएँ वह कितनी वार भोग चुका था। उसे दुःख ग्रौर ग्राश्चर्य केवल इस वात का था कि इन लोगां ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया, ग्रौर क्यों ग्राज ग्रकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की ह इनकी वह सज्जनता ग्राज कहाँ गयो है मैं तो वही हूँ। मैंने कोई कुसूर भी नहीं किया। मैंने तो वही किया, जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुक्त पर क्यो इतना ग्रत्याचार किया है है देवत। क्या रात्स वन गये ह

वह र त-भर इसी उलक्षन में पड़ा रहा। प्रांत काल उठकर एक तरफ की राह ली।

( 8)

जामिद श्रमी थोड़ी ही दूर गया था कि वही बुद्दा उसे मिला। उसे देखते ही वह बोला—कसम खुदा की, तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना, जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका पाते ही निकल भागा। श्रव तक कहाँ थे। यहाँ लोग रात ही से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात ही से तुम्हारी तलाश में निकते थे, मगर तुम न मिल। कल हम दोनां श्रकेले पढ़ गये थे। दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का बक्त था,

यहाँ सब लाग मसजिद में थे; श्रगर जरा भी खबर हो जाती, तो एक हजार लठत पहुँच जाते। तब श्राटे-दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की, श्राज से मैंने तीन कोरी मुर्गियाँ पाली हैं! देखूँ, पिंहतजी महाराज श्रव क्या करते हैं! कसम खुदा की, काजी साहद ने कहा है, श्रगर वह लौडा जरा भी श्रोध दिखाये, तो तुम श्राकर मुक्तसे कहना। या तो वचा घर छोड़कर भागेंगे, या हड्डी-पसली तोडकर रख दी जायगी।

जामिद को लिए वह बुद्रा काजी जीरावरहुसैन के टरवाजे पर पहुँचा। काजी साहव वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही टोइकर गले लगा लिया ग्रीर वोले —वल्लाह ' तुम्हें ग्रॉल हूँ द रही थी। तुमने ग्रांग्ले इतने काफिरों के टॉत खट्टे कर दिये। क्यों न हों, मोमिन का खून है! काफिरों की हकीकत क्या! मुना मब-ने-सब तुम्हारी ग्रुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मनस्वे पलट दिये। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों को जरूरत है। तुम-जैसे टोनदारों से इस्लाम का नाम रीशन है। गलती यही हुई कि तुमने एक महीने-भर तक सब नहीं किया। शादी हो जाने देते, तब मजा ग्राता। एक नाजजोन साथ लाते, ग्रांर दोलत मुफ्त। बल्लाह! तुमने उजलत कर दी।

दिन-भर भक्तों का ताँता लगारहा । वामिट को एक नवर देखने का सबका शाक था । सभी उसकी हिम्मत, वार श्रीर मवहवी जाश की प्रशसा करते थे ।

#### ( 4 ).

पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की ग्रामदरफत कम हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म-ग्रन्थ पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने उस के लिए ग्रपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वह काजी साहब से सबक लेकर ग्राया, ग्रीर सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक तों ने के रकने की ग्रावाज सुनावी दी। काजी साहब के मुरीद ग्रावमर ग्राया करते थे। जामिद ने सोचा, कोई मुरीद ग्राया होगा। नीचे ग्राया, तो देखा – एक स्त्रो तों ने से उतरकर बरामदे में खड़ी है, ग्रीर तों नेवाला उसका ग्रासवाब उतार रहा है।

महिला ने मकान को इघर-उघर देखकर कहा — नहीं जी, मुक्ते ग्रच्छी तरह खपाल है, यह उनका मकान नहीं है। सायद तुम भूल गये हो। ताँगेवाला—हुजूर तो मानतो ही नहीं। कह दिया कि वानू साहन ने मकान तबदील कर दिया है। ऊपर चलिए।

स्त्री ने कुछ भिभकते हुए कहा - बुलात क्यो नहीं ? स्त्रावाज दो !

ताँ गेवाले — ग्रो साहव, ग्रावाज क्या दूँ, जब जानता हूँ कि साहव का अ मकान यही है, तो नाहक चिल्लाने में क्या फायदा १ वेचारे ग्राराम कर रहे होंगे। ग्राराम में खलल पड़ेगा! ग्राप निसादातिर रहिए। चलिए, ऊपर चलिए।

स्रोतर ऊपर चली। पीछे-पीछे तागेवाला स्रसवाव लिए हुए चला। जामिद गुम-सुम नोचे खडा रहा। यह रहस्य उसकी समभ्त मे न स्राया।

तागेवाले की आवाज मुनते ही काजी साहव छत पर निकल आये, और प्रक श्रीरत को आते देल कमरे की खिड़िकयों चारों तरफ से वन्द करके खूँटी पर लटकती तलवार उतार ली, और दरवाजे पर आकर खड़े हो गये।

श्रीरत ने जीना तय कर क ज्योंही छत पर पैर रखा कि काजी साहव को देखकर भिभ्भकी । वह तुरन्त पीछे की तरफ मुझ्ना चाहती थी कि काजी साहव ने द्र लपककर उसका हाथ पकड़ लिया श्रीर श्रपने कमरे में घसीट लाये । इसी वीच में जामिद श्रीर तागेवाला, ये दोनों भी ऊपर श्रा गये थे । जामिद यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया था । यह रहस्य श्रीर भी रहस्यमय हो गया था । यह विद्या का सागर, यह न्याय का भाडार, यह नीति, धर्म श्रीर दर्शन का श्रागार इस समय एक श्रपरिचित महिला के ऊपर यह घोर श्रत्याचार कर रहा है । तागेवाले के साथ वह भी वाबी साहब के कमरे में चला गया । काजी साहव तो स्त्री के दोना हाथ पकड़े हुए थे । तागेवाले ने दरवाजा वन्द कर दिया ।

महिला ने तागेवाले की श्रोर खून-भरी श्राँखों से देखकर कहा—तू मुक्ते यहाँ क्यों लाया ?

काजी साहव ने तलवार चमकाकर कहा--पहले श्राराम से बैठ जाश्रो, ५ सव कुछ मालूम हो जायगा।

श्रीरत—तुम तो मुक्ते कोई मौलवी मालूम होते हो १ क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू-बेटियों को जबरदस्ती घर में बन्द करके उनकी श्रावरू बिगाड़ों १

काजी—हॉ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरो को जिस तरह मुमिकन हो, इस्लाम के रास्ते पर लाया जाय। ग्रागर खुशी से न ग्रायं, तो जब से।

श्रीरत—इसी तरह ग्रगर कोई तुम्हारी वहू वेटी पकड़कर वे-श्रावरू करे, तो १ काजी—हा ही रहा है। जैसा तुम हमारे साथ करोगे, वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो वे श्रावरू-नहीं करते, सिर्फ श्रपने मजहव मे शामिल करते हैं। इस्लाम ववल करने से श्रावरू बढ़ती है, धटती नहीं। हिन्दू कीम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वह इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से लालच से, जब से मुसलमानों को वे-दीन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान बैठे मुँह ताकेंगे ?

ग्रीरत—हिन्दू कभी ऐसा ग्रत्याचार नहीं कर सकता। सम्भव है, तुम लोगां की शरारतां से तग ग्राकर नीचे दर्जें के लोग इस तरह बदला लेने लगे हों , मगर ग्रब भी कोई सचा हिन्दू इसे पसन्द नहीं करता।

काजी साहव ने युद्ध सोचकर कहा—वेशक, पहले इस तरह की शरारतें मुसलमान शोहदे किया करते थे। मगर शरीफ लंग इन हरकतां को बुरा समभते थे, श्रीर श्रपने इमकान-भर रो हने की कोशिश करते थे। तालीम श्रीर तहजीव की तरकी के साथ युद्ध दिनों में यह गुएडापन जरूर गायव हो जाता-मगर श्रव तो सारी हिन्दू कोम हमें निगलने के लिए तैयार वैठी हुई है। फिर हमारे लिए श्रीर रास्ता ही कोन-सा है। हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर श्रपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है; मगर तुम इतना घवराती क्यों हो १ तुम्हें यहाँ किसी वात की तकलीफ न होगी। इसलाम श्रीरतों के हक का जितना लिहाज करता है, उतना श्रीर कोई मजहव नहीं करता। श्रीर मुसलमान मई तो श्रपनी श्रीरत पर जान देता है। मेरे यह नाजवान दोस्त (जामिद) तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाहकर दिया जायगा। वस, श्राराम से जिन्दगी के दिन वसर करता।

श्रीरत—में तुम्हें श्रीर तुम्हारे धर्म को घृणित समकती हूँ। तुम कुत्ते हो। इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं। खैरियत इसी में है कि मुक्ते जाने दो; नहीं तों में श्रभी शोर मचा दँगी, श्रीर तुम्हारा सारा मौलवीपन निक्ल जायगा।

**?**..

काजी- ग्रगर तुमने जवान खोली, तो तुम्हें जान ने हाथ धोना पहेगा वस, इतना समभ लो।

त्रोरत-ग्रावर के सामने जान को कोई हकीकत नहीं । तुम मेरी आन ले सकते हो , मगर त्रावरू नहीं ले सकते ।

काजी-क्यां नाहक जिद करती हा ?

श्रीरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा-र्म कहतो हूँ, दग्वाजा खोल दो।

जामिद ग्रव तक गुपनाप खड़ा था। ज्यों ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली, श्रीर काजी साहव ने उसका हाथ पकड़कर गीचा, जामिद ने तुरन्त दरवाजा खोल दिया ग्रार काजी साहव से बोला—इन्हें छोड़ दीजिए।

काजी - क्या वनता है १

जामिद--- कुछ नहीं । खैरियत इसी म है कि इन्हें छोड़ दीजिए ।

लेकिन जब वाजी साहव ने उस महिला का हाय न छोड़ा, श्रीर तागवाला मी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, तो जामिद ने एक धका देकर काजी साहव की धकेल दिया, श्रीर उस स्त्रा का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। तागे बाला पीछे लपका, मगर जामिद ने उसे इतने जोर से धका दिया कि बह श्रींधा मुँह जा गिरा। एक च्एा में जामिद श्रीर स्त्रो, दोनों सड़क पर थे।

जामिद—ग्रापका घर किस मुहल्ले में है १ ग्रीरत—ग्रहियागञ्ज में । जामिद—चिलए, मैं ग्रापको पहुँचा ग्राऊँ।

श्रीरत—इससे वड़ी श्रीर क्या मेहरवानी होगी। मैं श्रापकी इस नेकी को कमी न भूलूँगी। श्रापने श्राज मेरी श्रावरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की न रहती। मुक्ते श्रब मालूम हुश्रा कि श्रब्छे श्रीर बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पिएडत राजकुमार है।

उसी वक्त एक तागा सङ्क पर श्राता दिखायी दिया। जामिद ने स्त्री को उस पर बिठा दिया, श्रीर खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहव ने जामिद पर लट्ठ चलाया श्रीर हएहा तागे से टकराया। जामिद तांगे में श्रा बैठा श्रीर तागा चल दिया।

ग्रहियागंज में पिएडत राजकुमार का पता लगाने में कोई किटनाई न पढ़ी। जामिद ने ज्यांही ग्रायाज दी, वह धवराये हुए वाहर निकल ग्राये ग्रीर स्त्रों को देखकर बोले—तुम कहाँ रह गयो थीं, इन्दिरा १ मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं न देखा। मुक्ते पहुँचने में जरा देर हो गयी थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी?

इन्दिरा ने घर के श्रन्दर कदम रखते ही कहा—वड़ी लम्बी कथा है, जरा दम लेने दो, तो बता दूँगी। वस, इतना हो समफ लो कि श्राज श्रगर इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो श्रावरू चली गई थी।

परिडतजी पूरी कथा सुनने के लिये श्रोंर भा व्याकुल हो उठे। इन्टिरा के साथ वह भी घर में चले गये, पर एक ही मिनट के बाद बाहर श्राकर जामिद ते बोले — भाई साहब, शायद श्राप बनावट समके, पर मुक्ते श्रापके रूप में इस समय श्रपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जवान में इतनी ताकत नहीं कि श्रापका शुक्तिया श्रदा कर सकूँ। श्राइये, बैठ जाइये।

जा। मद —जी नहीं, ऋव मुक्ते इजाजत दीजिए।

पाँगडत-मैं ग्रापनी इस नेकी का क्या वदला दे सकता हूं ?

जामिद—इसका वदला यही है कि इस शरारत का वदला किसी गरीव मुसलमान से न लीजिएगा, मेरी श्राप से यही दरख्वास्त है।

यह कहकर जामिद चल खड़ा हुन्ना, न्नौर उस न्नंबेरी रात के सन्नाटे मे शहर के बाहर निकल गया। उस शहर की विषाक्त वायु में सॉस लेते हुए उसका दम ग्रुटता था! वह जल्ट-से-जल्द शहर से भागकर न्नपने गॉव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजहव का नाम सहानुभूति, प्रेम न्नौर सौहार्द था। धर्म न्नौर धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गयी थी।

### वहिष्कार

पिरहत जानचन्द्र ने गोविन्दी की ग्रोर सतृष्ण नंत्रों से देखकर कहा—मुफे ऐसे निर्देशी शाणियों से जरा भी सहानुभृति नहीं है। इस वर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ तीन वर्ष तक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरा-सी बात पर घर से निकाल दिया।

गोविन्दो ने श्रॉल नीचो करके पूछा —श्रालिर क्या वात हुई यी ?

शान०—कुछ भी नहीं। ऐसी वातों में कोई वात होती है। शिकायत है कि कालिन्दी जवान की तेज हैं। तीन साल तक जवान तेज न थी, श्राज जवान की तेज हो गयी। कुछ नहीं, कोई दूधरी चिढ़िया नजर श्रायों होगी। उसके लिए पिंजरे को खाली करना श्रायश्यक था। वस यह शिकायत निकल श्रायी। मेरा वस चले, ता ऐसे दुष्टों को गोली मार दूँ। मुक्ते कई वार कालिन्दी से वात-चीत करने का श्रवसर मिला है। मैंने ऐसी हँसमुख दूसरी स्त्री ही नहीं देखी।

गोविन्दी-तुमने सोमदत्त को समकाया नहीं।

शान—ऐसे लोग सममाने से नहीं मानते । यह लात वा स्त्रादमी है, बातों की उसे क्या परवा १ मेरा तो यह विचार है कि निससे एक बार सम्बन्ध हो गया, फिर चाहे वह अञ्झी हो या नुरी, उसके साथ जीवन-भर निर्वाह करना चाहिये ! मैं तो कहता हूँ, अपर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आये, तो इसा से काम लेना चाहिए ।

गोविन्दी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा — ऐसे श्रादमी तां बहुत कम होते हैं। शान० — समक ही में नहीं श्राता कि जिसके साथ इतने दिन हँ से-बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियाँ हृदय के एक-एक अ्रागु में समायी हुई हैं, उसे दर-दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम-से-कम इतना तो करना चाहिये या कि उसे किसी सुरिच्चिन स्थान पर पहुँचा देते आरे उसके निर्वाह का कोई प्रवन्ध कर देते। निर्देशों ने इस तरह घर से निकाला, जैसे कोई कुते को निकाले। वेचारी गाँव के बाहर वैठी रो रही है। कीन कह सकता है, कहाँ आयगी। शायद मायके में भी कोई नहीं रहा । सोमदत्त के डर के मारे गाँव का कोई श्रादमी उसके पास भी नहीं श्राता । ऐसे बगाड का क्या ठिकाना । जो श्रादमी स्त्री का न हुशा, यह दूसरे का क्या होगा । उमकी दशा देखकर मेरी श्रांखों में तो श्रांस् भर श्राये । जी में तो श्राया, कहूँ—बहन, तुम मेरे घर चलो; मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता ।

गोविन्दी—तुम जरा जाकर एक वार फिर समकाश्रो । श्रगर वह किसी तग्ह न माने, तो कालिन्दी को लेते श्राना ।

লান∘—লাজঁ<sup>?</sup>

गोविन्दी—हाँ, श्रवश्य जायो, श्रगर सोमदत्त कुछ खरी-खोटी भी कहे, तो मुन लेना।

ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी को गले लगाकर कहा—तुम्हारे हृदय में वड़ी दया है, गोविन्दी । लो जाता हूँ ग्रागर मोमदत्त ने न माना, तो कालिन्दी ही को लेता ग्राऊँगा। ग्राभी बहुत दूर न गयी होगी।

तोन वर्ष वोत गये। गाविन्दा एक वच्चे को माँ हो गयो। कालिन्दी ग्रमी तक इनी घर में है। उसके पित ने दूमरा विवाह कर लिया है। गोदिन्दी ग्रोर कालिन्दी में बहनों का-सा प्रेम है। गाविन्दी सदैव उसकी दिल जोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गेर हैं ग्रोर मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है; लेकिन सोमदत्त को कालिन्दों का यहाँ रहना एक ग्रॉल नहीं भाता। यह कोई कानूनों कार्वाई करने को तो हिम्मत नहीं रखता। ग्रौर इस परिस्थिति में कर ही क्या सकता है; लेकिन ज्ञानचन्द का सिर नीचा करने के लिए ग्रव-सर खोजता रहता है।

संघ्या का समय या। ग्रीप्म की उप्ण वायु अभी तक विलकुल शात नहीं हुउँ थी। गोविन्दी गगा-जल भरने गर्या थी। आर जल-तह की शीतल निर्जनता का त्रानन्द उठा गही थी। सहसा उसे सोमदत्त आता हुआ दिखायी दिया। गोविन्दी ने श्रोचल से मुँह छिपा लिया और कलसा लेकर चलने ही को थी कि सोमदत्त ने सामने श्राकर कहा—जरा ठहरो, गोविन्दी, तुमसे एक वान कहना है। तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ या जानू से?

### वहिष्कार

पिरिंदत जानचन्द्र ने गोविन्दी की श्रोर सतृष्ण नैत्रां से देखकर कहा—मुफे ऐसे निर्देयी प्राणियों से जरा भी सहानुभृति नहीं है। इस वर्वरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ तीन वर्ष तक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरा-सी वात पर घर से निकाल दिया।

गोविन्दो ने च्राँखें नीचो करके पूछा — ग्राखिर क्या वात हुई यी ?

शान०—कुछ भी नहीं। ऐसी बातों में कोई बात होती है। शिकायत है कि कालिन्दी जवान की तेज है। तीन साल तक जवान तेज न थी, आज जवान की तेज हो गयी। कुछ नहीं, कोई दूमरी चिहिया नजर आयी होगी। उसके लिए पिंजरे को खाली करना आवश्यक था। बस यह शिकायत निकल आयी। मेरा बस चले, ता ऐसे दुष्टों को गोली मार दूँ। मुक्ते कई बार कालिन्दी से बात-चीत करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसी हँसमुख दूसरी स्त्री ही नहीं देखी।

गोविन्दी—तुमने सोमदत्त को समभाया नहीं।

शान—ऐसे लोग समभाने से नहीं मानते । यह लात का श्रादमी है, बातों की उसे क्या परवा १ मेरा तो यह विचार है कि जिससे एक बार सम्बन्ध हो गया, फिर चाहे वह श्रव्ही हो या बुरी, उसके साथ जीवन-भर निर्वाह करना चाहिये। मैं तो कहता हूं, श्रागर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल श्राये, तो चमा से काम लेना चाहिए।

गोविन्दी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा — ऐसे श्रादमी ता बहुत कम होते हैं। श्रात — समक ही में नहीं श्राता कि जिसके साथ इतने दिन हँ से-बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियों हृदय के एक-एक श्राप्त में समायी हुई हैं, उसे दर-दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम-से-कम इतना तो करना चाहिये था कि उसे किसी सुरिच्त स्थान पर पहुँचा देते त्र्रोर उसके निर्वाह का कोई प्रवन्ध कर देते। निर्देश ने इस तरह घर से निकाला, जैसे कोई कुते को निकाल। बेचारी गाँव के बाहर बैठी रो रही है। कौन कह सकता है, कहाँ जायगी। शायद

पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वह जहाँ चाहे जा सकती है, पर वह ग्रापने प्राणाधार ग्रीर प्यारे वच्चे का छोड़कर कहाँ जायंगी ?

लेकिन कालिन्दी से वह क्या कहेगी? जिसके साथ इतने दिना तक वहनों की तरह रही, उसे क्या वह अपने घर से निकाल देगी? उमका वचा कालिन्दी से कितना हिला हुआ था, कालिन्दी उसे कितना चाहती थी। क्या उस परित्यका दोना को वह अपने घर से निकाल देगी? इसके सिवा और उपाय ही क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थों, दम्भी व्यक्ति की द्या पर अवलिन्दित था। क्या अपने पित के प्रेम पर वह भरोसा कर सकती थी! जानचन्द्र सहृद्य थे, उदार थे, विचारशील थे, इढ थे; पर क्या उनका प्रेम अपमान, त्यग्य और बहिष्कार जैसे आधातों को सहन कर सकता था।

( )

उसी दिन से गोविन्दी ग्रौर कालिन्टी में कुछ पार्थक्य-सा दिखायी देने लगा। दानो ग्रव बहुत कम साथ वैठतीं। कालिन्दी पुकारती--वहन, ग्राकर स्वाना खा लो । गोविन्दो कहती-तुम खा ला, मैं फिर खा लुँगी । पहले कालिन्दी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी, मां के पास केवल दूध पोने जाता था। मगर श्रव गोविन्दी हर दम उसे श्रपने ही पास रखती है। दोना के वीच में कोई दोवार खड़ा हो गयी है। कालिन्दी वार-वार साचती है, ब्राजकल मुफ्छे यह क्यों रूठी हुई हैं १ पर उसे कार्ड कारण नहीं दिखायी देता। उसे भय हो रहा है कि कदाचित यह अब मुक्ते यहाँ नहीं रखना चाहतीं। इसी चिन्ता में वह गोते खाया करती है : किन्तु गोविन्दी भी उससे कम चिन्तित नहीं है । कालिन्दों से वह स्नेह तोड़ना चाहता है , पर उसकी म्लान मृति देलकर उसके इदय के दुकड़े हो जाते हैं। उससे कुछ कह नहीं सकतो। ग्रवहेलना के शब्द मुँह से नहीं निकलते। कदाचित् उसे घर से जाते देखकर वह रो पड़गो। ख्रांर जबरदस्ती रोक लेगी। इसा हैस-वैस में तीन दिन गुजर गये। कालिन्दी घर से निकली। तीसरे दिन संप्या-समय मंगमदत्त नदो के तट पर वडो टेर तक खड़ा रहा । ज्यन्त को चारों ज्योर क्रॅंपेरा छा गया । फिर भी पोछे फिर फिरकर जल-तट की ग्रोर देखता जाता था !

रात के इस बन गये हैं। अभी ज्ञानचन्द्र घर नहीं आये। गोविन्दी वबरा

गोविन्दी ने धीरे से कहा — उन्हीं में वह दीजिए।

सोम॰—जी तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन तुम्हारी दीनता पर द्या श्राती है। जिस दिन में जानचन्द्र से यह बात कह दूँगा, तुम्हें दम घर में निकल्तना पड़ेगा। मैंने सारी बातों का पता लगा लिया है। तुम्हारा बाप कीन या चुम्हारी मों की क्या दशा हुई, यह सारी कथा जानता हूँ। क्या तुम समभती हा कि ज्ञानचन्द्र यह कथा सुनकर तुम्हें श्रपने घर में रखेगा? उसके विचार कितने ही स्वाधीन हों, पर जीती मक्खी नहीं निगल सकता।

गोविन्दी ने थर-थर कॉपते हुए कहा—बब ग्राप सारी बातें जानते हैं, तो मैं क्या कहूँ १ ग्राप जैसा उचित समर्भें, करं, लेकिन मैंने तो ग्रापके साथ कभी कोई बुराई नहीं को ।

सोम० — उम लोगा ने गाँव में मुक्ते कहीं मुँह दिखाने के याग्य नहीं रखा। तिसपर कहती हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। तीन साल से कालिंदी को ब्राश्य देकर मेरी ब्रात्मा को जो कए पहुँचाया है, वह मैं ही जानता हूँ। तीन साल से में इसी फिक्त में था कि कैसे इस ब्राप्मान का दर्गड दूँ। अब वह ख्रवसर पाकर उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता।

गोविन्दी—ग्रगर यापकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ न रहूँ, तो मैं चली खाऊँगी, ग्राज ही चली जाऊँगी, लेकिन उनसे ग्राप कुछ न कहिए। ग्रापके पैरो पड़ती हैं।

साम०--कहाँ चली जाग्रोगी !

गोविन्दी-स्त्रोर कही ठिकाना नहीं है, तो गगाजी तो हैं।

सोम • — नहीं गोविन्दी, मैं इतना निर्देशी नहीं हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम कालिन्दी को श्रपने घर से निकाल दो श्रार में कुछ नहीं चाहता। तीन दिन का समय देता हूँ, खूब सोच-विचार लो। श्रागर कालिन्दी तीसरे दिन तुम्हारे घर से न निकली, तो तुम जानोगी।

सोमदत्त वहाँ से चला गया। गोविन्दी कलसा लिए मूर्ति की माँ ति खड़ी रह गयी। उसके सम्मुख कठिन समस्या त्रा खड़ी हुई थी, वह थी कालिन्दी। घर में एक ही रह सकती थी। दोनों के लिए उस घर में स्थान न या। क्या कालिन्दी के लिए वह त्रापना घर, त्रापना स्वर्ग त्याग देगी ? कालिन्दी त्राकेली हैं, न्हेंसे इस विपत्ति का सामना न करना पढ़ता ; किन्तु यह त्र्यमानुपीय व्यवहार उसके लिए ग्रसाध्य था ग्रौर इस दशा में भी उसे इसका दुःख न या। जानचन्द्र की श्रोर से यों तिरस्कृत होने का भी उसे दु:ख न या। जो जानचन्द्र नित्य धर्म श्रीर सज्जनता की डींगे मारा करता या, वही श्राज इसका इतनी निर्ययता से बहिष्कार करता हुआ जान पडता था, उस पर उसे लेश मात्र भी दुःख कोध या द्वेप न था। उसके मन को वेवल एक ही भावना श्रान्दोलित कर रही थी। वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी! इसलिए न कि वह अपने पति के प्रेम की स्वामिनी थी. पर अब वह प्रेम से विञ्चत हो गयी थी। ग्रव इस घर पर उसका क्या ग्रिधिकार था? वह ग्रव च्यपने पति को मुँह ही कैसे दिखा सकती थी। वह जानती था, जानचन्द्र अपने मुँह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालंगे, पर उसके विपय में ऐसी वात जातकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे ? कदापि नहीं ! इस वक्त न-जाने क्या समभकर चुप रहे। सबेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हो, पर ग्रपने समाज से निकाला जाना कौन पसन्द करेगा? स्त्रियों की मंसार में कमी नहीं। मेरी जगह हजारों मिल जायँगी। मेरी किसी को क्या परवा १ ग्रव यहाँ रहना बेहयाई है। श्राखिर कोई लाठी मारकर योड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए च्यांख का इशास बहुत है। मुँह से न कहें, मन की बात चीर भाव छिपे नहीं रहते, तोकिन मीठी निद्रा की गोद में सोये हुए शिशु को देखकर ममता ने उसके च्यशक्त हृदय को ऋौर भी कातर कर दिया। इस ग्रपने प्राणों के ग्राधार को वह कैसे छोड़ेगी ?

शिशु को उसने गोद में उटा लिया और खड़ी रोती रही। तीन साल कितने श्रानन्द से गुजरे। उसने समक्षा था कि इसी भॉति सारा जीवन कर जायगा; लेकिन उसके भाग्य में इससे श्रधिक मुख भोगना लिखा ही न था। करुगा वेटना में इसे इए ये शब्द उसके मुख में निकल आये—भगवान्! अगर तुम्हें इस भॉति मेरी दुर्गति करनी थी, तो तीन साल पहले क्यों न की दें उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का श्रन्त कर दिया होता, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। तीन साल तक साभाग्य के सुरम्य उद्यान में मोरम, समीर श्रीर माधुर्य का ग्रानन्द छठाने के बाद इस उत्यान ही को उजाड़ दिया। हा! जिस पांचे को उसने

रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। त्र्यान इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं ? शका से उसका हृदय कॉप रहा है।

सहसा मग्दाने वमरे का द्वार खुलने की श्रावाज श्रायी। गोविन्दी दोड़ी हुई बैठक में श्रायी, लेकिन पित का मुख देखते ही उसकी सारी देह शियिल पड़ का गयी, उस मुख पर हास्य था, पर उस हास्य में भाग्य-तिरस्कार मलके रहा था। विधि-वाम ने ऐसे सीधे-सादे मनुष्य को भी श्रपने की झा को शल के लिए चुन लिया। क्या यह रहस्य रोने के योग्य था रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हैंसने की वस्तु है।

ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी की श्रोर नहीं देखा। क्पड़े उतारकर सावधानी से श्रालगनी पर रखे, जूता उतारा श्रोर पर्श पर बैठकर एक पुस्तक के पके उलटने लगा।

गोविन्दी ने डरते-डरते कहा----ग्राज इतनी देर कहाँ की ? भोजन ठएढा हो रहा है।

शानचन्द्र ने फर्श की स्रोर ताक्ते हुए कहा---तुम लोग भोजन कर लो, में एक मित्र के घर खाकर श्राया हूँ।

ज्ञान • — ग्रव विलकुल भूख नहीं है।

गाविन्दी-तो मैं भी जाकर सो रहती हूँ।

ज्ञानचन्द्र ने श्रव गोविन्दी की श्रोर देखकर कहा—क्यों १ तुम क्यों न खाश्रोगी ?

गोविन्दी—मैं तुम्हारी ही थाली का जुड़न खाया करती हूँ ।—इससे श्रधिक वह श्रोर कुछ न कह सकी। गला भर श्राया।

हानचन्द्र ने समीप आकर कहा — मैं सच कहता हूँ, गोविन्दी, एक मित्र के घर भोजन कर आया हूँ । तुम जाकर खा लो ।

गोविन्दी पलॅग पर पड़ी हुई चिन्ता, नैराश्य श्रौर विषाद के श्रपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिन्दी का उसने वहिष्कार कर दिया होता, श्राज त उनके वर्ताव ही से उनके मनोगत भावां का कुछ परिचय मिला । श्रगर उनके व्यवहारों में काई नवी नता थी, तो यह कि वह पहले से भी व्यादा स्नेहशील, निर्द्ध न्द्र स्त्रीर प्रकुल्लबदन हो गये। गोविन्दी का इतना स्त्रादर स्त्रीर मान उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भो गोविन्दी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी ग्रीर उसका चित्त प्रतिच्एा शका से चञ्चन ग्रोर चुज्य रहता था। ग्रव उसे इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं या कि सामटत्त ने ग्राग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिनगारी बुफ जायगी, या जंगल की स्ख़ी पत्तियाँ हाहाकार करके जल उठेंगी, यह कीन जान सकता है। लेकिन इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। जानचन्द्र एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया -मेरे यहाँ ग्रव ग्रापका काम नहीं । जीविका का दूसरा साधन यजमानी । यजमान भी एक-एक करके उन्हें जनाव देने लगे । यहाँ तक कि उनके द्वार पर लोगों का ग्राना-जाना वन्द हो गया। ग्राग सूखी पत्तियों में लगाकर श्रव हरे वृक्त के चारा श्रोर मॅंडराने लगी। पर जान चन्द्र के मुख में गोविन्दी के प्रति एक भी करु, अमृदु शन्द न था। वह इस सामाज़िक दएड को शायद कुछ परवा न करते, यदि दुर्भाग्यवश इसने उनकी जीविका के द्वार न बन्द कर दिये होते । गोविन्दी मव कुछ समभानी यी , पर मंकोच के मारे कुछ न कह सकती थी। उसी के कारण उसके प्राणिप्रय पृति की यह दशा हो रही है, यह उसके लिए डूब मग्ने की वात थी। पर, कैसे प्राणी का उत्सर्ग करे। कैमे जोवन-मोह से मुक्त हो । इस विरत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम-रोम से शुभ-कामनात्रों की सरिता-सी वहती थी , पर मुँह से एक शब्द भी न निकलता या। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई, जब कालिन्दी भा विना कुछ कहे-सुने सोमदत्त के घर जा पहुँची। जिसके लिए यह सारी यातनाएँ फेजनी पड़ी, उसी ने अन्त में वेबफाई की । जानचन्द्र ने सुना, तो केवल मुसकुरा दिये: पर गोविन्टी इस कुटिल ग्राचात को इतनी शान्ति से सहन न कर सकी। कालिन्दी के प्रति उसके मुख से श्रिप्रिय शब्द निकल ही ग्राये। ज्ञानचन्द्र ने कहा—उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिये, उसका कोई दोप नहीं। भगवान हमारी परीन्ना ले रहे हैं। इस वक्त धैर्य के सिवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए।

जिन भावों को गोविन्दी कई दिनों से अन्तस्तल में दवाती चली आती

श्रपने प्रेम-जल से सींचा था, वे श्रव निर्मम दुर्भाग्य के पैरीं-तले कितनी निष्ठ्रता मे कुचले जा रहे थे। जानचन्द्र के शील श्रीर स्नेह का स्मरण श्राया, तो वह रो पड़ी। मृदु म्मृतियाँ श्रा-श्राकर हृदय को मसोसने लगीं।

सहसा जानचन्द्र के ग्राने से वह सँभल वैटी। कटोर से कटोर वार्ते सुनने के लिए उसने ग्रापने हृदय को कड़ा कर लिया, किन्तु जानचन्द्र के मुख पर रोष का चिन्ह भी न था। उन्हाने ग्राष्ट्रचर्य से पूछा—क्या तुम ग्राभी तक सोयी नहीं १ जानती हो कै बजे हें १ बारह से ऊपर हैं।

गोविन्दी ने सहमते हुए क्हा-तुम भी नो श्रमी नहीं सोये।

जान०—में न सोऊँ, ता तुम भी न सोश्रो १ मैं न खाऊँ, तो तुम भी न साश्रो १ में वीमार पडें ता तुम भी वीमार पड़े १ यह क्यों १ में तो एक जन्म-पत्री वना रहा था। क्ल देनी होगी। तुम क्या वरती रही, वोलों १

इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था! क्या तिरस्कार के भाव इतने लिलत शब्दों में प्रकट हो सकते हैं? प्रवश्चकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है शायद सोमदत्त ने श्रभी वज्र का प्रहार नहीं किया। श्रवकाश न मिला होगा, लेकिन ऐसा, है, तो श्राज घर इतनी देर में क्यों श्राये ? भोजन क्यों न किया, मुफते बोले तक नहीं, श्रॉखें लाल हो रही थीं। मेरी श्रोर श्रॉख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह सम्भव है कि इनका कोघ शान हो गया हो? यह सम्भावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुक्त पर दया श्रा गयी ? पत्यर पर दूव जमी १ गोविन्दी कुछ निश्चय न कर सकी, श्रीर जिस भाति ग्रह-सुख-विहीन पायक शृक्त की छाँह में भी श्रानन्द से पाँव फैलाकर सोता है, उसकी श्रव्यवस्था ही उसे निश्चन्त बना देती है, उसी भाँति गोविन्दी मानसिक व्य-प्रता में भी स्वस्थ हो गयी। सुस्कुराकर स्नेह-मृदुल स्वर में बोली—सुम्हारी ही राह तो देख रही थी।

यह कहते-कहते गोविन्दी का गला भर श्राया। व्याघ के बाल में फड़फड़ाती हुई चिडिया क्या मीठे राग गा सकती है १ शानचन्द्र ने चारपाई पर बैठकर कहा— मूठी वात, रोज तो तुम श्रव तक सो जाया करती थीं।

एक सप्ताह बीत गया , पर ज्ञानचन्द्र ने गोबिन्दी से कुछ न पूछा, श्रीर न

जांता या। मालूम होता था, उसे स्त्वे का रोग हो गया है। दिन-के दिन वचा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को नेराश्य-दृष्टि से देखा करता। कटाचित् उसकी बाल-मुद्धि भी ग्रवस्या को समभती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता। उसकी बालोचित सरलता, चञ्चलता ग्रौर कीड़ा शीलता ने ग्रव एक दीघ, ग्राशा-विहीन प्रतीद्धा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी दशा देखकर मन-ही मन कुढ-कुढकर रह जाते थे।

सन्ध्या का समय था। गोविन्दी श्रुंषेरं घर में वालक के सिरहाने चिन्ता में मन्न पैठी थी। श्राकाश पर वादल छाये हुए थे श्रोर हवा के भोंके उसके श्रद्ध नग्न शरीर में शर के समान लगते थे। श्राज दिन-भर वच्चे ने कुछ न . खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। सुधाग्नि से वालक खुट्पटा रहा था, पर या तो रोना न चाहना था, या उसमें राने की शक्ति ही न थी।

इतने में जानचन्द्र तेली के यहाँ से नल लेकर आ पहुँचे। दोपक जला। दीपक के लीए प्रकाश में माता ने वालक का मुख देखा, तो सहम उठी। वालक का मुख पीला पढ़ गया या और पुतिलयाँ ऊपर चढ़ गयो थीं। उसने घवराकर वालक को गोद में उठाया। देह ठएडी थी। चिल्लाकर वोली – हा भगवान्। मेरे वच्चे को क्या हा गया? जानचन्द्र ने वालक के मुख की ओर देखकर एक ठएडी सॉस ली और वोले —ईश्वर, क्या सारी द्या-दृष्टि हमार ही ऊपर करोगे?

गोविन्दी—हाय ! मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया है । कोई ऐसा नहीं, जो इसे दो घूँट दूध पिला दे ।

यह कह कर उसने वालक का पित की गोद में दे दिया श्रीर एक लुटिया लेकर कालिन्टी के घर दूध माँगने चली। जिस कालिन्दी ने श्राज छ महीने से इस घर की श्रोर ताका न या, उसी के द्वार पर दूध की भिन्ना माँगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि, कितना संकाच हो रहा था, वह मगवान् के सिवा श्रीर कीन जान सकता है। यह वही बालक है, जिस पर एक दिन कालिन्टी श्राण देती थी; पर उसकी श्रार से श्रव उसने श्रपना हृदय इतना कठार कर लिया था कि घर में कई गीए लगने पर भी एक चिल्लू दूध न भेजा। उसी की दया- यी, वे धैर्य का बॉध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख ग्रप-राधिया की भाँति हाथ बॉधकर उसने वहा—स्वामी, मेरे ही कारण ग्रापको यह सारे पापड़ वेलने पड रहे हैं। मैं ही ग्रापके कुल की कलिकनी हूँ। क्यों न मुक्ते किसी ऐसी जगह भेज दीजिए, जहाँ कोई मेरी सूरत तक न देखे। मैं 'ग्रापसे सत्य कहती हूँ ..।

ज्ञानचन्द ने गोविन्दी को श्रौर कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगा-कर बोले—प्रिये, ऐसी बातों से मुक्ते दुंग्बी न करो। तुम श्राज मी उतनी ही पवित्र हो, जितनी उस समय थीं, जब देवताश्रों के समद्य मैंने श्राजीवन पत्नी-व्रत लिया था, तब मुक्तसे नुम्हारा परिचान या। श्रव तो मेरी देह श्रींग मेरी श्रात्मा का एक-एक परमागु नुम्हारे श्रव्य प्रेम ने श्रालोकित हो रहा है। उप-हास श्रौर निन्दा की तो बात दी क्या है, दुर्दैंच का कठोरतम श्राधात भी मेरे व्रत को भग नहीं कर सकता। श्रागर द्ववेंग, तो साथ साथ टूवेंग, तरे तो साथ साथ तरगे। मेरे जीवन वा मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। ससार इसके पीछे—बहुत पीछे है।

गोविन्दी को जान पड़ा, उसके सम्मुख कोई देव-मूर्ति खडी है। स्वामी मे इतनी श्रद्धा, इतनी मिक्क, उसे त्राज तक कमी न हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊँचा हो गया ग्रौर मुख पर स्वर्गीय ग्राभा भत्तक पड़ी। उसने फिर कुछ कहने का साहस न किया।

( 2 )

सम्पन्नता श्रापमान श्रीर बहिष्कार को तुच्छ समस्ती है। उनके श्रमाव में ये बधाएँ प्राणान्तक हो जाती हैं। ज्ञानचन्द्र दिन-फे-दिन घर मे पड़े रहते। घर से वाहर निकलने का उन्हें साहस न हाता था। जबतक गोविन्दी के पास गहने थे, जबतक भोजन को चिन्ता न थी। फिन्तु, जब यह श्राधार भी न रह गया, तो हालत श्रीर भी खराव हो गयी। कभी-कभी निराहार रह जाना पडता। श्रापनी व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था १ कौन श्रापना था १

गोविन्दी पहले भी दृष्ट-पुष्ट न थी , पर श्रव तो श्रनाहार श्रीर श्रन्तचेंदना के कारण उसकी देह श्रीर भी बीर्ण हो गयी थी। पहले शिशु के लिए दूव मोल लिया करती थी। श्रव इसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन-पर दिन दुर्वल होता जाता था। मालूम होता था, उसे सूले का रोग हो गया है। दिन-के दिन वचा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को नेराश्य-दृष्टि से देखा करता। कटाचित् उसकी चाल-मुद्धि भी ग्रवस्था को ममभनी थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता। उसकी बालोजित सरलता, चञ्चलता ग्रीर कीड़ा शीलता ने ग्रव एक दीघ, ग्राशा-विहीन प्रतीचा का रूप धाग्य कर लिया था। माता-पिता उसकी दशा देखकर मन-ही मन कुढ-कुढकर रह जाते थे।

सन्त्या का समय था। गोविन्दी श्रॅंषेर घर में वालक के सिरहाने चिन्ता में मग्न बैठी थी। श्राकाश पर वादल छाये हुए थे श्रोर हवा के भोंके उसके श्रद्धं नग्न शरीर में शर के समान लगते थे। श्राज दिन-भर वच्चे ने कुछ न खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। चुधाग्नि से वालक छुट्पटा रहा था, पर या तो रोना न चाहना था, या उसमें रोने की शक्ति ही न थी।

इतने में जानचन्द्र तेली के यहाँ से नेल लेकर ग्रा पहुँचे। दोपक जला। दीपक के लीए प्रकाश में माता ने वालक का मुख देखा, तो सहम उठी। वालक का मुख पीला पड़ गया था ग्रीर पुतिलयाँ ऊपर चढ गयी थीं। उसने वबराकर वालक को गोद में उठाया। देह ठएडी थी। चिल्लाकर वोली – हा भगवान्। मेरे वच्चे को क्या हा गया शजानचन्द्र ने वालक के मुख की ग्रीर देखकर एक ठएडी सास ली ग्रीर वोले — ईश्वर, क्या सारी दया-हास्ट हमारे ही ऊपर करोगे?

गोविन्टी—हाय । मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया है। कोई ऐसा नहीं, जो इसे दो घूँट दूध पिला दे।

यह कह कर उसने वालक का पित की गोट में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिन्टी के घर दृष मोगने चली। जिस कालिन्टी ने ग्राज छ महीने से इस घर की ग्रोर ताका न था, उसी के द्वार पर दूष की भिन्ना मॉगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि, कितना संकाच हो रहा था, वह भगवान् के सिवा ग्रीर कीन जान सकता है। यह वही वालक है, जिस पर एक दिन कालिन्टी प्राण् देती थी; पर उसकी ग्रोर से ग्रव उसने ग्रपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गौए लगने पर भी एक चिल्लू दूष न मेजा। उसी की दया- भिन्ना मागने त्राज, श्रॅंबेरी रात मे, भोगती हुई गाविन्टी टीड़ी जा रही है। माता। तेरे वात्सल्य का धन्य है।

कालिन्दी दीपक लिये दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सौत से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार न था। ग्राव सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविन्दी को देखकर तुरन्त निकल थाई थ्रीर विस्मय से बाली—क्या है बहन, पानी-चूँदी में कैसे चली ग्रायी?

गोविन्दी ने सकुचाते हुए कहा—लाला बहुत भूखा है, कालिन्दी । त्रान दिन-भर कुछ नहीं मिला । योझा-मा वृघ लेने त्रायी हूँ १

कालिन्दी मीतर जाकर दूध का मटका लिये वाहर निकल आयी और बोली—जितना चाहो, ले लो, गोबिन्दी । दूव की कौन कमी है। लाला तो अब चलता होगा १ वहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देख आऊँ। लेकिन जाने का हुकुन नहीं है। पेट पालना है, तो हुकुम मानना ही पड़ेगा। तुमने वतलाया हा नहीं, तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोडा ही है। मैं चली क्या आयी कि तुमने उसका मुँह देखने को भी तरसा डाला। मुफ्ते कभी पूछता है १

यह कहते हुए कांलन्दों ने दूध का मटका गोबिन्दी के हाथ में रख दिया। गोबिन्दी की ब्रॉखों से ब्रॉस् वहने लगे। कांलिन्दी इतनी दया करेगी, इसकी उसे ब्राशा नहीं थी। ब्राब उसे जात हुन्ना कि यह वही दयाशीला, सेवा परायण रमणी है, जो पहले थी। लेशमात्र भी अन्तर न था। बोली——इतना दूध लेकर क्या करेंगी, वहन १ इस लोटिया में डाल दो।

कालिन्दी—दूध छोटे बड़े सभी खाते हैं। ले जाख्रो, (धीरे) यह मत समभो कि मैं तुम्हारे घर ने चली ख्रायी, तो विरानी हो गयी। भगवान् की दया से ख्रव यहाँ किसी बात की चिन्ता नहीं है। मुक्तसे कहने-मर की देर है। हाँ, मैं ख्राऊँगी नहीं। इससे लाचार हूं। कल किसी वेला लाला को लेकर नदी किनारे ख्रा जाना। देखने को बहुत जी चाहता है।

गोविन्दी दूध की हाडी लिए घर चली, गर्व-पूर्ण श्रानन्द के मारे उसके पैर उके जाते ये। स्थोढी में पैर रखते ही वोली—जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ, सुभायी नहीं देता। ऐसा न हो कि दूध गिर पढ़े। ज्ञानचन्द्र ने दीपक दिखा दिया। गोविन्दी ने वालक को ग्रपनी गोद में लेंटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा। पर एक घूँट से ग्रधिक दूध कएठ में न गया। वालक ने हिचकी ली ग्रीर ग्रपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

करण रोदन से घर गूँज उठा। सारी वस्ती के लोग चींक पहे; पर जवः मालूम हो गया कि जानचन्द्र के घर से त्रावाज त्र्या रही है, तो कोई द्वार पर न त्राया। रात-भर भय-दृदय दम्पती रोते रहे। प्रातःकाल जानचन्द्र ने शव उठा लिया और रमशान की त्रार चले। सैकड़ो त्रादामेया ने उन्हें जाते देखा; पर कोई समीप न त्राया!

#### ( 0 )

कुल-मर्यादा ससार की सबसे उत्तम वस्तु है। उसपर प्राण तक न्योछावर कर दिये जाते हैं। जानचन्द्र के हाथ से वह वस्तु निकल गयी, जिमपर उन्हें गौरव था। वह गर्ब, वह ग्रात्म-वल, वह तेज, जो परम्परा ने उनके हृदय में। क्ट-क्टकर भर दिया था, उसका कुछ ग्रंश तो पहले हा मिट चुका था, वचा-खुचा पुत्र-शोक ने मिटा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके ग्राविचार का ईश्वर ने यह दण्ड दिया है। दुरवस्या, जीर्णता ग्रार मार्नासक दुर्वलता सभी इस विश्वास को हद करती थीं। वह गोविन्दी को ग्रव भी निद्राप समसते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुँह में न निकलता था, न कोई कटु भाव ही। उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर-कीडा ही उनका सर्वनाश कर रही। है, इसमें उन्हें लेशमात्र भी सन्देह न था।

ग्रव यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण-से निक्ल गये थे। ग्रव-माता किसे गोद में लेकर चोद मामा को बुलायेगी, किसे उवटन मलेगी, किसके लिए प्रात:काल हलुवा पकायेगी। ग्रव सव कुछ शून्य था, मालूम होता था कि-उनके हृदय निकाल लिये गये हैं। ग्रथमान, कछ, ग्रवाहार, इन सारी विडम्ब-नाग्रां के होते हुए भी बालक की बाल कीड़ाग्रां में वे सब-पुछ भूल जाते थे। उसके स्नेहमय लालन-पालन में ही ग्रपना जीवन सार्थक सममते थे। ग्रव-चारां ग्रोर ग्रन्थकार था।

यदि ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं, जो आपित काल में कर्त्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन

सारी। याड़ी ही देर म शाम हो गयी। ग्रामी तक जानचन्द्र नहीं ग्राये। तेल न्वती का ममय ग्राया, फिर भोजन को तैयारी करने लगी। कालिन्दी योड़ा-सा दूध दे गयी थी। गोविन्दी को तो भूख न थी, ग्रव वह एक ही वेला खाती थी। हॉ जानचन्द्र के लिए रोटियों सेकनी थीं। सोचा—दूध है ही, दूध-रोटी सा लंगे

भोजन बनाकर निकली ही थी कि सोमदत्त ने श्राॅगन में श्राकर पृद्धा— कहाँ हैं जानू १

गोविन्दी--कहीं गये हैं।

सोम०---फपड़े पहनकर गये हैं ?

गोविन्दी- हाँ, वाली मिर्जई पहने थे।

सोम०-जूना भी पहने ये।

गोविन्दी की छाती धड़-धड़ करने लगी। वाली—हाँ, जूता तो पहने थे। क्यों पूछते हो ?

सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा-हाय जानू। हाय।

गोविन्दी घवराकर वोली—क्या हुन्ना, दादाजी  ${}^{\circ}$  हाय  ${}^{\circ}$  वताते क्यों नहीं  ${}^{\circ}$  हाय  ${}^{\circ}$ 

सोम०—श्रमी याने से श्रा रहा हूँ। वहाँ उनकी लाश मिली है। रेल के नीचे दब गये। हाय जानू। मुक्त हत्यारे को क्यों न मौत श्रा गयी?

गोविन्दी के मुँह से फिर कोई शब्द न निकला। श्रन्तिम 'हाय' के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुस्रा प्राण-पत्तो उड़ गया।

एक त्रण में गॉव की कितनी ही स्त्रियों जमा हो गयीं। सब कहती थीं— देवी थी रिस्ती थी !

प्रात:काल दो अर्थियाँ गाँव से निकलीं। एक पर रेशमी चुँदरी का कफन या, दूसरी पर रेशमी शाल का। गाँव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था। शेष गाँव के नीच जातिवाले आदमी थे। सोमदत्त ही ने दाह-किया का प्रवन्य किया था। वह रह-रहकर दोनों हाथा से अपनी छाती पीटता था, और जोर-जोर से चिल्लाता था—हाय। हाय जानू।।

## चोरी

हाय वचपन! तेरी याद नहीं भूलती । वह कचा, ट्रा घर, वह पुवाल का विछीना; वह नगे बदन, नगे पाँव खेतों मे घूमना, श्राम के पेड़ा पर चढ़ना—सारी वाते श्रांखों के सामने फिर रही हैं। चमरौं चे जूते पहनकर उस चक्त जितनी खुशी होतो थी, श्रव 'फ्लेक्स' के चूटा मे भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा था, यह श्रव गुलाव के शर्वत में भी नहीं; चवेने श्रांर कच्चे वेरा में जो रस था, वह श्रव श्रंगूर श्रोर खीर मोहन में भी नहीं मिलता।

मैं त्रपने चचेरे भाई हलधर के साय दूसरे गॉव में एक मीलवी साहव के यहाँ पढने जाया करता था । मेरो उम्र ग्राठ साल थी, हलधर (वह ग्राव स्वर्ग में निवास कर रहे हैं ) मुक्तसे दो साल जेठे थे। हम टोना प्रातःकाल वासी रोटियाँ खा, दोपहर के लिए मटर श्रीर जा का चवेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन ग्रपना था। मोलवी साहव के यहाँ कोई हाजिरी का र जत्टर तो था नहीं, श्रौर न गेरहाजिरी का जुर्माना ही टेना पड़ता था। फिर डर किस बात का ! कभी तो याने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी मालू या वन्दर नचानेवाले मदारी के पीछ-पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की छोर निकल जाते छीर गाड़िया की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम-टेविल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुर्यो खुद रहा या। वह भी हमारे लिए एक दिलचल तमाशा था। वृढा माली हमें अपनी भोपडी में वड़े पेम से वैठाता था। हम उससे भगड-भगड़कर उसका काम करते । कहीं बाल्टी लिए पोदों को चीच रहे हैं, कही खुरपी ने क्या-रियों गोड़ रहे हैं, कहीं केची से बलो की पत्तियों छोंट रहे हैं। उन कामा में कितना ग्रानन्द या । माली वाल-प्रकृति का परिटत था। हमसे काम लेता : पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता, हम चएटे-भर में निवटा देते थे। अब वह माशी नहीं है ; लेकिन मकतव चले जा रहे थे। त्राज काउन्सिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायट उतना श्रानन्द न होता। हजारों मस्ते बॉधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह श्रवसर वहे भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही यह श्रवसर मिले। इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा-से-ज्यादा टिना तक चल सके। यत्रापि उन दिनों पॉच ग्राने सेर बहुत ग्रञ्जी मिठाई मिलती थी ग्रीर शायद श्राधा सेर मिठाई में हम दोना ग्रफर जाते, लेकिन यह ख्नाल हुआ कि मिठाई खायँगे, तो रुपया श्राज ही गायव हो जायगा। कोई ससी चीज खानी चाहिए, जिस में मजा भी श्राये, पेट भी भरे ग्रीर पैसे भी कम वर्च हा। श्राखर श्रमस्दा पर हमारी नजर गयी। हम दोनों राजी हो गये। दो पैसे के श्रमस्ट लिए। सस्ता समय था, बड़े-बड़े बारह श्रमस्द मिले। हम दोनों के कुतों के टामन भर गये। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा, तो उसने सन्देह से देखकर पूछा—रुपया कहीं पाया, लाला १ जुरा तो नहीं लाये !

जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं, तो दो-तीन किताब पढ ही चुके थे। विद्या का कुछ-कुछ, ग्रसर हो चला था। मैंने भट से कहा मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे, तो चचाजी ने रुपया दे दिया।

इस जवाब ने खटिकन का सदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाये। मगर अब साढे पद्गह आने पैसे कहाँ से ले जायँ ? एक कपना छिपा लेनातो इतना मुश्चिल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता। न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुझाइश। उन्हें अपने पास रखना अपनी चोरी का दिढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि बारह आने तो मौलवी साहब को दे दिये जायॅ, शेष साढे तीन आने की मिठाई उन्ने। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गये थे। मौलवी साहब ने बिगडकर पूछा—इतने दिन कहाँ रहे ?

नैंने कहा-मालवी साहब, घर में गमी हो गयी।

यह वहते-कहने वारह आने उनके सामने रख दिये। फिर क्या पूछना या १ पैसे देखते ही मौलवी माहब की बाह्रें खिल गयीं। महीना खत्म होने में श्रमी कई दिन वाकी थे। साधारखतः महीना चढ़ जाने और वार-वार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे। श्रवकी इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की आंर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो—एक तुम हा कि मॉगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं।

हम अभी सवक पढ हो रहे थे कि मालूम हुआ, आज तालाव का मेला है, दोपहर से छुट्टी हा जायगी। मोलबी साहव मेले में बुलबुल लड़ाने जायँगे। यह खबर सुनते हो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। वारह ग्राने तो वेक में जमा हो कर चुके थे, साढे तीन ग्राने में मेला देखने की ठहरी। खूत वहार रहेगी। मजे से रेवड़ियाँ खायेंगे, गोलगप्पे उड़ायेंगे, मूले पर चढेंगे ग्रीर शाम को घर पहुँचेंगे: लेकिन मांलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी यी कि सब लड़के खुटी के पहले थ्रपना-ग्रपना सबक सुना दे । जो सबक न सुना सकेगा, उसे खुटी न मिलेगी। नतीना यह हुन्त्रा कि मुक्ते तो छुट्टी मिल गयी, पर हलधर कैद कर लिए गये। ग्रौर कई लड़कों ने भी सबक सुना दिये थे, वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया । पैसे मेरे ही पास थे . इसलिए मैंने इलधर का साथ लेने का इन्तजार न किया। तय हा गया या कि वह छुट्टी पाते हो मेले में ग्रा जाय, ग्रांर दोनों साय-साय मेला देखें। मैंने वचन दिया या कि जब तक वह न त्रायंगे, एक पैसा भी खर्च न करूँ गा; लेकिन क्या मालूम या कि दुर्भाग्य कुछ ग्रीर ही लीला रच रहा है। मुक्ते मेला पहुँचे एक प्रस्टे से ल्यादा गुजर गया, पर हलधर का कही पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहव ने लुट्टी नहीं दी, या रास्ता भूल गये ? ग्रॉलं पाड-फाइकर सड़क की ग्रोर देखता था। ग्रकेले मेला देखने में भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा या कि कहीं नोरी खुल तं। नहीं गयी, श्रोर नचाजी हलवर की पकड़कर घर तो नहीं लें गर्य । श्राध्यर जब शाम हो गयी, तो मैने कुछ रेविहयाँ खार्या श्रार हलधर के हिस्से के पेसे जेव में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में खयाल त्राया, मकतव होता चल्रूँ । शापट हलधर ग्रमी वही हा . मगर वहा नन्नाटा था। हो, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुक्ते देखते ही ओर न वह-क्हा भाग और वोला-वचा, घर जाया, तो कैसी मार पड्ती है। तुम्हारे चचा त्राये थे । हलधर का मास्ते-नास्ते ले गये हैं । त्राजी, ऐसा तानकर वृसा नास

कि मियों हलधर मुँह के वल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गये हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। ग्राभी कोई वहाना सोच लो, नहीं तो वेभाव को पड़ेगी।

मेरी सिट्टी-पिट्टी भूल गयी, बटन का लहू सूख गया। वही हुया, जिसना मुफे शक हो रहा था। पैर मन-मन भर के हा गये। घर की थ्रोर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी-देवताय्रों के जितने नाम याद थे, सभी की मानता मानी—किसी को लहदू, किसी को पेड़े, किमा को बताते । गाँव के पास पहुँचा, ता गाँव के डीह का मामरन किया, क्योंकि य्रपने हलके में डीह ही की इच्छा सब-प्रवान होती है।

यह सब बुछ किया लेकिन ज्यो ज्यां घर निकट ग्राना, दिल की धडकन बढनी जाती थी । घगए उमडी ग्राती थी । मालूम होता या-ग्रासमान फटकर गिरा हो चाहता है। देखता था-लोग ग्रपने-ग्रपने काम छोड-छोड भागे जा रहे हैं, गार भी पूँछ उठाये घर वी छोर उछलते-कृदतं चले जाते थे। चिडियाँ अपने घोसला की खोर उडी चली खाती थीं। लेकिन म उसी मन्ट गात से चला जाता था, माना पेरा में शांक नहीं। जी चाहता पा—जार वा बुखार चढ श्राये, या वही चाट लग जाय, ले।कन वहने से वादा गर्व पर नहीं चढता। बुलाने से मीत नहीं त्राता, बीमारी वा ता वहना ही क्या ! टुछ न हुन्ना, ग्रौर धीरे धीरे चलने पर मा घर सामने ग्रा ही गया। ग्रव वया हो १ हमारे डार पर इमली ना एक बना वृद्ध था। मैं उसी की छाड़ में छिप गया कि जरा और श्रदेश हो जाय, तो चुपके से बुस जाऊँ श्रीर श्रम्मों के कमरे में चारपाई के नीचे जा वैट्टूँ। जब सब लोग सो जायँगे, तो श्रम्मों से सारी क्या कह सुनाऊँगा। श्रम्मौ कमो नहीं मारतीं। जरा उनके सामने मूठ मूठ रोऊँगा, तो वह आरे भी पित्रल जायँगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठएडा हो जायगा। अगर ये मसूबे प्रे हो जाते, तो इसमें सन्देह नहीं कि मे वेटाग बच जाता। लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ श्रीर ही मजूर था। मुक्ते एक लड़ के ने देख लिया, श्रीर मेरे नाम की रट लगाते हुए सीचे मेरे घर में भागा । श्रव मेरे लिए कोई श्राशा न रही । लाचार घर में दाखिल हुआ, तो सहसा मुँह से एक चीख निकल गयी, जैसे मार खाया

हुआ कुता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिनाजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया या। छुटी लेकर घर आये हुए थे, यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी पर वह मूँग की दाल खाते थे, और मंध्या ममय शीशे की गिलास में एक बंतल में से कुछ, उँडेल-उँडेलकर पीन थे। शायद यह किसी तजुरवेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएँ सब बासनेवाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी: पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले-लेकर पीते थे। हम जो दवा पीन हैं, ता आँखें बन्द कर के एक ही बूँड में गटक जाते हैं; पर शायद इस दवा का असर धारे-धीरे पीने में ही होता हो। पिता जी के पास गाँव के दो-तीन और कभी कभी चारपाँव और रागी भी जमा हो जाते, आर घन्टा दवा पीते रहने थे। मुश्किल में खाना खाने उटते थे। इस ममय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियां की मन्डली जमा थी, मुक्ते देखते ही पिता ी ने लाल-लाल धाँखें करके पृद्या—कहाँ थे अब तक?

मेंने दवा जवान से कहा—कहीं नो नहीं।

'श्रव चोरी की श्रादत सीख रहा है। बाल, त्ने रुपया चुराया कि नहीं १' मेरी जवान बन्द हो गयी। सामने नंगी न नवार नाच रहा थी। शब्द मी निकलते हुए डरता था।

पिताजी ने जोर से डॉटकर प्छा वंशिता क्या नहीं ? तूने क्पया चुराया कि नहीं ?

मैंने जान पर खेलकर कहा-मैंने कहो...

मुंह से प्री बात भी न निक्तने पार्थी थी कि पिताजी विकरान रूप धारण किये दोत पीमने, भपटवर उठे और हाथ उठाये मेरी छोर चले। में जोर से जिल्लाकर रोने लगा ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी शहम गये। उनवा हाक उठा ही रह गया। शायद समसे कि जब अभी से इसका यह हाल है, नव तमाचा पड़ जाने पर कही इसकी जान ही न निकल जाय। मेने जो देखा कि नेरा हि तपन काम कर गयो. ता और भी गला फाड-फाइकर रंने नगा। इतने में मंडनी के दा-तोन आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया छोर मेरो और

इशारा किया कि भाग जा ! वब्चे वहुधा ऐसे मीके पर श्रीर भी मचल जाते हैं... श्रीर व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैने बुद्धिमानी से काम लिया।

लेकिन अन्दर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा ता खून सर्द हो गया, हलधर के दानो हाय एक खम्मे से वॅंचे थे, सारी देह धूल धूसरित हा रही यी, श्रीर वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह ऑगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा ऑगन उनके ऑसुओ से भर गया है। चची हलधर की डॉट रही थीं, और अम्मों वैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुक्तपर चची की निगाह पडी। बाली—ला, वह भी आ गया। क्यां रे, रुपम त्ने चुराया था कि इसने १

मैंने निश्शक हाकर कहा—हलधर ने।

श्रम्मॉ बोर्ली—श्रगर उसी ने चुराया था, तो तूने घर श्राकर किसी से कहा क्या नहीं ?

श्रव भूठ वोले वगैर वचना मुश्किल था। मैं तो समभता हूँ कि जब श्रादमी को जान का खतरा हो, तो भूठ वोलना च्रम्य है। हलधर मार खाने के श्रादी थे, दो-चार घूँ से श्रोर पड़ने से उनका कुछ न विगड सकता था। मैंने मार कभी न खायी थी। मेरा तो दो ही चार घूँ से में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो श्रपने को वचाने के लिए मुक्ते फँसाने की चेष्टा की थी, नहीं तो चची मुक्ते यह क्यों पूछतों—कपया तूने चुराया या हलधर ने १ किसी भी सिद्धान्त से मेरा भूठ वोलना इस समय स्तुत्य नहीं, तो च्रम्य जरूर या। मैंने छुटते ही कहा — हलधर कहते थे किसी से बताया, तो मार ही डालूँगा।

श्रममाँ—देखा, वही बात निकली न । मैं तो कहती हो थी कि बञ्चा की ऐसा श्रादत नहीं, पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुक्की को उल्लू बनाने लगे।

हल - मैंने तुमसे कव कहा था कि वता श्रोगे, तो मारूँ गा ?

मैं--वहीं, तालाब के किनारे तो !

हल - श्रम्मों, बिल्कुल भूउ है।

चची--भूठ नहीं, सच है। भूठा तो तू है, श्रौर तो सारा संसार सचा है, वेरा नाम निकल गया है न! तेरा नाप नौकरीं करता, बाहर से रुपये कमा

लाता, चार जने उसे भला ग्रादमी कहते, तो तू भी सच्चा होता। ग्राव तो तू ही भूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी, उसने मिठाई खायी। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था।

यह कहते हुए चची ने हलधर को खाल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गयीं। मेरे विषय में स्नेह-पूर्ण आलोचना करके अम्मों ने पाँसा पलट दिया या, नहीं तो अभी वेचारे पर न-जाने कितनी मार पढती। मैंने अम्मों के पास वैठकर अपनी निर्दोणिता का राग खूब अलाग। मेरी सरल-इदय माता मुक्ते सत्य का अवतार समभती थीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक ज्ञुण बाद में गुड़-चवेना लिये कोठरों से बाहर निकला। हलधर भी उसो वक्त चिउडा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनो साथ-साथ बाहर आये और अपनी-अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दु.खमय; पर अन्त दोनों का एक था—गुड़ और चवेना।

## लाञ्छन

मुशी श्यामिकशोर के द्वार पर मृत् मेहतर ने भाड़ू लगायी, गुसलखाना धो-धाकर साफ किया त्रोर तब द्वार पर त्राकर गृहिणी स वाला— माँनी, देख लीजिए, सब साफ कर दिया। त्राज कुछ खाने को मिल जाय, सरकार।

देवीरानी ने द्वार पर श्राकर कहा—श्रमी ता तुम्हें महोना पाये दस दिन भी नहीं हुए । फिर इतनी जल्द फिर मॉगने लगे ?

मृत्यू—क्या करूँ, मॉजो, वर्च नहीं चलता। श्राकेला श्रादमी, घर देखूँ कि काम करूँ ?

देवी--तो व्याह क्या नहीं कर लेते ?

मृत्नू—रुपये माँगने हं, सरकार ! यहाँ खाने स ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊँ ?

देवी--श्रभी तो तुम जवान हो, कवतक ग्राहेले वैठे रहोगे ?

मृत्यू हजूर की इतनी नियाह है, तो कहीं-न-कहीं ठीक ही हो जायगी, सरकार कुछ मदद करेंगी न ?

देवी--हॉ हॉ, तुम ठीक-ठाक करो, मुक्तसे जा कुछ हा सकेगा, मैं भी ने द्राँगी।

मून्तू - सरकार का मिजाज बड़ा श्रन्छल है। हुजूर इतना ख्याल करती हैं। दूसरे घरों में ता मालकिनें बात भी नहीं पूछतों। सरकार को श्रक्लाह ने जैसी सकल-सूरत दी है, वैसा ही दिल भी दिया है। श्रक्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख-प्यास जाती रहती है। बड़े-बड़े घर की श्रीरत देखी हैं, मुदा हुजूर के तछुवों की बराबरी भी नहीं कर सकतीं।

देवी - चल फूठे ! मैं ऐसी कौन वड़ी खूबसूरत हूँ।

मृन्नू—ग्रव सरकार से क्या कहूँ। वडी-बडी खर्जानया को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा ग्रोर कोई बात नहीं। उनमें यह नमक कहाँ, सरकार ।

देवी-एक रुपये में तुम्हारा काम चल जायगा ?

मून्नू-भला सरकार, दो रुपये तो दे दें।

देवी— ग्रच्छा, यह लो ग्रांर जाग्रो ।

मुन्तू—जाता हूँ, सरकार ! ग्राप नाराज न हों, तो एक बात पूछूँ !

देवी—क्या पूछते हो, पूछो । मगर जल्दी, मुक्ते चूल्हा जलाना है ।

मुन्तू—तो सरकार जाय , फिर कभी कहूँगा ।

देवी—नहीं-नहीं , कहो, क्या बात है । ग्रामी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है ।

मुन्तू—दालमएडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या ।

देवी—नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं हैं ।

मुन्तू—तो कोई टोस्त होंगे । सरकार को ग्राक्सर एक कोठे पर से उतरते

देखता हूँ ।

देवी-दालमगडी तो रिएडयों का मुहल्ला है !

मुन्न — हॉ सरकार, रिएडयॉ बहुत हैं यहाँ, लेकिन मरकार तो सीधे-सादे ग्रादमी मालूम होते हैं। यहाँ रात को देर मे तो नहीं ग्राते ?

देवी--नहीं, शाम हाने में पहले ही ह्या जाते हैं ह्यौर फिर कहीं नहीं जाते। हों, कभी कभी लाइवें री ह्यलवना जाते हैं।

मुन्तू -वस-वस, यही वात है, हजूर । मौका मिले, तो इशारे मे ममभा दीजिएगा सरकार, कि रात का उधर न जाया करें। ह्याटमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं।

इतने ही मे वाव् श्यामिकशोर ह्या गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्य उठायी ह्यार चलता हुन्ना।

श्यामाकशोर ने प्छा-मुन्नू क्या कह रहा था ?

दंबी-कुछ नहीं, अपने दुलाई रो रहा था। खाने को भाँगता था। दो रुपये दे दिये हैं। वात-चीत बड़े ढंग ने करता है।

श्याम०--- तुम्हें तो वार्तें करने का मरज है। श्रीर कोई नहीं तो मेहनर ही सही। इस भुतने से न-जाने तुम कैसे वार्तें करती हो!

देवी-- मुक्ते उनको स्रत लेकर क्या करना है। गरीव आदमी है। अपना दुःख तनाने लगता है, तो कैमे न मुन्ँ !

वाय साहव ने वेत का गजरा कमाल से निकाल देवी के गले में हाल दिया; किन्दु दवी के मुख पर प्रमन्नता का कोई चिद्द न दिखायी दिया! तिरही निगाहा से देखकर वोली—ग्राप ग्राजकल दालमगडी की सैर बहुत किया करते हैं १

श्याम०---कौना में १

देवी—जी हाँ, तुम । मुक्तसे तो लाइवे री का वहाना कर क जाते हो, श्रौर वहाँ जलसे होते हैं!

श्याम • — विलकुल भूठ, सोल्हा ग्राने भूठ। तुमसे कीन कहता या १ यही मन्त्र १

देवी—मुन्नू ने मुभसे कुछ नहीं कहा , पर मुमे तुम्हारी टोह मिलती रहती है।

श्याम०—तुम मेरी टोइ मत लिया करो । शक करने से ब्रादमी शक्की हो जाता है, ब्रौर तव वड़े-बड़े ब्रानर्थ हो जाते हैं। भला, मैं दालमएडी क्यों जाने लगा ? तुमसे बढकर दालमएडी में ब्रौर कीन है ? मैं ता तुम्हारी इन मद-भरी ब्रौंखों का ब्राशिक हूँ। ब्रागर ब्रप्सरा भी सामने ब्रा जाय, तो भी ब्राँख उठाकर न देखूँ। ब्राज शारदा कहाँ है ?

देवी--नीचे खेलने चली गयी है।

श्याम०—नीचे मत जाने दिया करो । इक्के, मोटर बिग्वयाँ दौड़ती रहतो हैं। न जाने कब क्या हो जाय। ग्राज ही श्रारदली बाजार में एक बार-दात हो गयी। तीन लक्के एक साथ दब गये।

देवी--तीन लड़के !! बड़ा गजब हो गया । किसकी मोटर थी !

श्याम • — इसका अभी तक पता नहीं चला । ईश्वर जानता है, तुम्हें यह: गजरा बहुत खिल रहा है !

देवी-(मुसिकराकर) चलो, वार्ते न वनास्रो।

( ? )

तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा—सरकार, एक जगह सगाई ठीक हा रही है, देखिए, कौल से फिर न जाइएगा । मुक्ते धापका वड़ा भरासा है। देवी—देख ली श्रीरत १ कैसी है !

मुन्नू—सरकार, जैसी तकदीर में है, वैसी है। घर की रोटियाँ तो मिलेंगी, नहीं तो श्रापने हाथों ठोकना पड़ता या। है क्या कि मिजाज की सीघी है। हमारे जात की श्रीरतें वड़ी चञ्चल होती हैं, हजूर । सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी।

देवी-मेहतर लोग ग्रपनी श्रीरनां को कुछ कहते नहीं !

मुल् — क्या कहें, हुजूर । डरते हैं कि कहीं ग्रापने ग्रापना से चुगली खाकर हमारी नौकरी-चाकरी न छुड़ा दे। महतरानियों पर वावू साहवों की बहुत निगाह रहती है, सरकार !

देवी—(हँ सकर) चल भूठे । बावृ साहवां की श्रीरतें क्या मेहतरानियों से: भी गयी-गुजरी होती हैं ।

मुन्नू — ग्रव सरकार कुछ न कहलायँ, 'हुजूर को छोड़कर ग्रोर तो कोई ऐसी बबुग्राहन नहीं देखता, जिसका कोई वखान करें। बहुत ही छोटा ग्राटमी हूँ, सरकार, पर वबुग्राहनों की तरह मेरी ग्रोरत होती, तो उससे वोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई ग्रारत मैंने तो नहीं देखी।

देवी-चत भूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा ?

मुन्तू — खुशामद नहीं करता, सरकार; सची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी था। रजा मियों को निगाह ग्राप पर पड़ गयी। जूने को बड़ी दुकान है उनकी। ग्रल्नाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल मी। ग्राप को देखते ही ग्रॉखें नीचे कर ली। ग्राज बाता बाता में हुजूर की सकल-यूरत को सराहने लगे। मैंने कहा—जैसी स्रत है, वैसा मरकार को ग्राह्माहः ने दिल भी दिया है।

देत्री-स्त्रच्छा, वह लाँबा सा साँवले रग का जवान है ?

मुन्तू—हों हुजूर, वही। मुभसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता; लेकिन मैंने डाँटकर कहा—खबरदार ? मियाँ, जो मुक्ससे ऐसी वार्ते का। वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी।

देवी—तुम ने बहुत ग्रन्छ। किया। निगोहे की ग्रांख फूट जाय, जब इधर से जाता है, खिड़की की ग्रोर उसकी निगाह रहती है। कह देना—इघर भूलकर भी न ताके!

मुन्तू—कह दिया है, हुजूर, हुकुम हो तो चलूँ। श्रीर तो कुछ साफ नहीं

.

पड़ जायँगे तो तुम मेरी जान छाने लगोगे, यही सोचकर मैने कहा या। अव तुम कहते हो, तो चली चल्ँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है।

( 3 )

नों बजे श्यामिकशोर एक तों ने पर वैठकर देवी श्रोर शारदा के साय थिएटर देखने चले। सबक पर थोड़ी ही दूर गये थे कि पीछे से एक श्रीर तों गा श्रा पहुँचा। इस पर रजा बैटा हुश्रा था, श्रीर उसके बगल में—हाँ, उसके बगल में—बैटा था भुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर मे सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर भुका लिया। उसे श्राश्चर्य हुश्रा कि रजा श्रीर मुन्तू में इतनी गाढ़ी मित्रता है। करजा उसे तों ने पर बिटाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी—बाबूजी, देखों, वह राजा मैया श्रा रहे हैं। (ताली बजाकर) राजा मैया, इघर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।

रजा ने मुर्साकरा दिया, मगर वाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुन्ना कि ये दुए केवल मेरा पीछा करने के लिए न्ना रहे हैं। इन दोनों मे जरूर सॉठ-गॉठ है। नहीं ता रजा मुन्तू को साथ क्यां लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने ताँगेवाले से कहा—श्रौर तेज ले चलो, देर हो रही है। ताँगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना ताँगा तेज किया। बानू साहब ने जब ताँगे को धीमा करने को कहा, ता रजा का ताँगा भी धीमा हो गया। श्राखिर बाबू साहव ने भूँभालाकर कहा-उम तोंगे को छावनी की श्रोर ले चलो, हम थिएटर देखने जायँगे। ताँगेवाले ने उनकी स्रोर कुत्हल से देखा श्रीर ताँगा फेर दिया। रजा का ताँगा भी फिर गया। बाबू साहव को इतना क्रोध त्रा रहा या कि रजा को ललकारूँ, पर डरते ये कि कहीं भगड़ा हो गया. तो बहुत-से त्रादमी जमा हो जायँगे त्रौर व्यर्थ ही फ्रेंप होगी। लहू का घुँट पी-कर रह गये। त्रापने ही ऊपर भुँभलाने लगे कि नाहक स्राया। क्या जानता या कि ये दोना शैतान सिर पर सवार हो जायँगे। मुन्तू को तो कल हा निकाल ट्रा। वारे रजा का ताँगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुझ गया, चीर वाबू साहव का क्रोध कुछ शात हुन्रा, किंतु श्रव थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आये।

देवी ने कोठे पर ग्राकर कहा—मुफ्त मे तॉगेवाले को दो रुपये देने पड़े । श्यामिकशोर ने उसकी ग्रोर रक्त-शोपक दृष्टि से देखकर कहा—ग्रौर मुन्नू से वात करो, ग्रौर खिडकी पर खड़ी हो-होकर रजा को छिव दिखाग्री। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो।

देवी—ऐसी बातें मुँह से निकालने तुम्हें शर्म नहीं श्राती १ तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल श्रव्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरा की धूल के बराबर भी नहीं समभती, उस श्रमांगे मेहतर की क्या हकीकत है। तुम मुभे इतनी नीच समभते हो ?

श्याम॰—नहीं, में तुम्हें इतना नीच नहीं समकता, मगर वेसमक जरूर समकता हूँ। तुम्हें इस वटमाश को कभी मुँह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छ्या हुआ शोहटा है, या अब भी कुछ शक हैं ?

देवी-में उसे कल ही निकाल दूँगी।

मुशीजी लेटे, पर चित्त ग्रशात या। वह दिन-भर दफ्तर में रहते थे। चया जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है; पर यह भी जानते थे कि ग्रपनी छिव दिखाने का नुन्दरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन-ठनकर खिड़की पर खड़ी होती है, ग्रांर मुहल्ले के शोहदे उसकां देख-देखकर मन में न जाने क्या-क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बन्द कराना उन्हें ग्रपने काबू से बाहर मालूम होता या। शोहदे वशी-करण की कला में निपुण होते है। ईश्वर न करे, इन बदमाशां की निगाह किसी भले घर की बहू-बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुडाऊँ ?

बहुत सोचने के बाद अन्त में उन्होंने वह मनान छोट देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न स्का। देवी से बोले—कहा, तो यह घर छोड दूँ। धन शोहटो के बीच में रहने ने आवरू विगड़ने का भय है। देवी ने आपित के भाव से कहा—जैसी तुम्हारी इच्छा।

श्याम॰--- त्राखिर तुम्ही काई उपाय वतात्रो ।

देवी—में कोन-सा उपाय बताऊँ, श्रीर विस बात का उपाय ? मुक्ते तो घर छोड़ने की कार्ड जरूरत नहीं मालूम होती। एक-दो नहीं, लाख-दो लाख शोहदे हों, तो क्या। कुत्तों के भूवने के भय से भला कोई श्रपना मकान छोड़ देता है ? श्याम०-कभी कभी सुत्ते वाट भी तो लेते हैं।

देवी ने इसका कोई जवाब न दिया श्रीर तर्क करने से पति की दुश्चिन्ताश्रा के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो हैं ही, न जाने उसका त्या श्राशय समभ वैठें।

ती वरे ही दिन श्याम बावू ने वह मनान छोड दिया। (४)

इस नये मकान में ग्राने के एक सताह पीछे एक दिन मुन्तू सिर में पटी वॉषे, लाठी से टेकता हुया ग्राया ग्रीर ग्रायाज टी। देवी टसकी ग्रायाज पहचान गयी, पर उसे दुरकारा नहीं। जाकर किवाड खोल दिये। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्तू ने श्रन्दर ग्राकर कहा—सरकार, जब से ग्रायने वह मकान छोड दिया, कसम ले लीजिए, जो उघर एक बार भी गया हूँ। उस घर का टेलकर रोना ग्राने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इमी महल्ले में ग्रा जाऊँ। पागला की नरह इघर-उधर मारा-मारा फिरा करता हूं, मरकार, किमी काम में जी नहीं लगता। बस हर यही ग्राय ही की याद ग्राती रहती है। हजूर जितनी परवरिम करती थीं, उत्तनी ग्रब कोन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है।

देवी-तुम्हारे ही कारन तो वह मकान छोड़ना पडा । मुन्तू-मेरे कारन ! मुफसे कीन-सी राता हुई, सरकार १

देवी--तुम्हीं तो ताँगे पर रजा के साथ वैठे मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है।

मुन्तू—ग्ररं सरकार, उस दिन की बात कुछ न पूछिए। रजा मियाँ का एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे। मुक्ते भी साथ विठा लिया। उनका साईस कही गया हुन्ना था। मारे लिहाज के न्यापके ताँगे के न्यापे न निकालते थे। सरकार उसे शोहदा कहती हैं। उसका-सा भला न्यादमी महल्ले भर में नहीं है। पाँचों बखत की नमाज पढता है, हजूर, तीसो रोजे रखता है। घर में बीमी-बज्चे सभी मीजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदिनगाह हो।

देवी--खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यो बँधी है ?

मुन्तू—इसका माजरा न पूछिए, हजूर । श्रापकी बुराई करते किसी को देखता हूँ, तो बदन में श्राग लग जाती है। टरवाजे पर जो हलवाई रहता था, कहने लगा — मेरे कुछ पंस वाबूजो पर श्राते हैं। मैने कहा — वह ऐसे श्राटमी नहीं हैं कि तुम्हारे पंस हजम कर, जाते। वस, हजूर, इसी वात पर तकरार हो गयी। मैं ता दूकान क नीचे नाली धो रहा था। वह ऊपर से कुदकर श्राया श्रार मुक्ते दकेल दिया। मैं वेखवर खड़ा था, चारो खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो श्राया मगर मैने भी दूकान के सामने वचा को इतनी गालियों सुनायी कि याट ही करते होंगे। श्रव शाव श्रव्छा हो रहा है, हुजूर।

देवी—राम । राम । नाहक लड़ाई लेने गये । सीधी-सी वात तो यो । कह देते – तुम्हारे पंसे त्राते हैं, तो जाकर माँग लात्रो । हैं तो शहर ही मं, दूसरे देश में ता नई। भाग गये  $^{\circ}$ 

मुन्तू—हुजूर प्रापका बुराई नुन क नहीं रहा जाता, किर चाहे वह ग्रपने घर लाट ही क्या न हा, ।भड पङ्गा । वह महाजन होगा, तो ग्रपने घर का होगा । यहाँ कान उसका दिया खाते हैं ।

देवा - उम घर में अभी कोई आया कि नहीं ?

मुन्तू — कई ग्रादमी देखने ग्राते, हजूर, मगर जहाँ ग्राप रह चुकी हैं, वहाँ ग्रव दूसरा वीन रह मकता है ? हम लोगी ने उन लागो को भटका दिया ! रजा मियाँ तो हुज्र उमी दिन ने खाना-शना छोड़ बैठे हैं। विदिया को याद कर-कर के रोया करते हैं। हजूर को हम गरीबो की याद काहे को ग्राती होगी ?

देवी—याद क्यां नहीं ग्राती १ में ग्रादमी नहीं हूँ ? जानवर तक थान छूटने पर दो-चार दिन चारा नहीं ग्वाते । यह पैम लो, कुछ बाजार में लाकर खा लो, भूखे होंगे ।

मुन्तू—हजूर का दुया से खाने की तभी नहीं है। ग्रादमी का दिल देखा जाता है, हजूर पेमा की कीन बात है। ग्रापका दिया तो खाते ही है। हजूर का मिजाज ऐमा है कि प्रादमी बिना काड़ी का गुलाम हो जाता है। तो ग्रव चल्गा, हजूर, बाबूजा ग्राते हागे। कहंग—यह शेतान यहाँ फिर ग्रा पहुँचा।

देवी-- ग्रभी उनके ग्राने में बड़ी देर है।

मुन्तू—त्रोहो, एक बात तो भूला ही जाता या। रजा मियाँ ने विटिया

के लिए ये खिलाने ।दये थे। बाता में ऐसा भूल गया कि इनकी मुध ही न रही। कहाँ है बिटिया?

देची—श्रभी तो मटरसं से नहीं श्रायी, मगर इतने खिलांने लाने की क्या जरूरत थी ? श्ररे! रजा ने तो गजव ही कर दिया। मेजना ही था, तो दो चार श्राने के खिलोंने भेज देते। श्रकेली मेम तीन-चार रुपये से कम की न होगी। कुल गिलाकर तीस-पतीस रुपये से कम के खिलांने नहीं हैं।

मुन्तू — क्या जाने सरकार, मैंने ता कभी खिलाने नहीं घरीदे। ताल-पैतीस रुपये के ही होगे, ता उनक लिए कीन-सी वडी वात है ! अकेली दूकान से पचास रुपये रोज की आमदनी है, हजूर !

देवी—नही, दनका लाश ले जाग्रो । इतने खिलाने लेकर वह क्या फरेगी ! मैं सिफ एक मेम रखे लेती हूँ ।

मुन्तू—हजूर, रजा मियाँ का वड़ा रज होगा। मुक्ते तो जीता ही न छोड़ेंगे। वड़े ही मुहब्बती खादमी हैं, हुजूर 'बीबी दो-चार दिन के लिए मैंड चली जाती है, तो वेचेन हो जाते हैं।

सहसा शारदा पाठशाला से ज्ञा गयी क्रांर खिलांने देखते ही उनपर ट्रंट पड़ी | देवी ने डॉटकर वहा—नया करती है, क्या करती है १ मेम ले ले, ज्रौर सब लेकर क्या करेगी १

शारदा—में तो सब लूँगो। नेम का मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊँगी। कुत्ता पीछे पीछे दोड़ेगा। इन बरतनो में गुडिया के खाने बनाऊँगी। कहाँ से श्राये हैं, श्रम्माँ वता दो।

देवी--कहीं से नहीं आये मैंने रेखने को मँगवाये थे। तू इनमें से कोई एक ले ले।

शा रदा--मै सब लूँगी, मेरा अम्मा न, सब ले लीजिए। कौन लाया है, भ्रम्मा १

देवी—-मुन्नू, तुम खिलोंने लेकर जाश्रो । सिर्फ एक मेम रहने दो । शारदा—कहाँ से लाये हो मुन्नू, बता दो ? मुन्नू—तुम्हार राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा—राजा मैया ने भेजे हैं। श्रो हो ! (नाचकर) राजा भैया बड़े त्र्यच्छे हैं। कल ग्रपनी सहेलियां का दिखाऊँगी। किसी के पास ऐसे खिलीने न निकलेंगे।

देवी — ग्रञ्छा, मुन्तू, तुम ग्रज जाग्रो। रजा मियों न कह देना, फिर यहाँ खिलोने न भेजे।

मुन्तू चता गया, तो देवी ने शारदा से कहा—ला वेटी, तेरे खिलीने रख दूँ। बायूजी देखेंगे, तो विगईंगे छार फहेंगे कि रजा निया के खिलीने क्या लिये! ताइ-ताइकर फेंक देंगे। मूलकर भी उनसे खिलीनो की नर्जान करना।

शारदा—हो, ग्रम्मो, रव दा । वाचूजी तोड देंगे ।

देवी - उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मार्रेंग, ग्रोर तुम्हारे कान भी काट लंगे। ५ हेगे, लड़की भिखमगी है, सबसे खिलोने मॉगती फिरती है।

शारदा-हॉ, ग्रम्मॉ, रख टो। बाबूजी तोड़ देगे।

इतने मे वाबू श्यामिक्शार भी दफ्तर से ग्रा गये। भोहें चडी हुई थीं। ग्राते-ही-ग्राते बोले-वह शैतान मुन्तू इस मुहल्ले में भी ग्राने लगा। मैंने ग्राज उन देखा। क्या यहाँ भी ग्राया था?

देवी ने हिचिकिचाते हुए कहा -हॉ, ग्राया ता था।

श्याम० — ग्रौर तुमने ग्राने टिया १ मैंने मना न किया था कि उसे कभी क्ष्रंदर कदम न रखने देना।

देवी—ग्राकर द्वार खरन्याने लगा, तो क्या करती ? श्याम०—उसके साय वह गोहदा भी रहा होगा ? देवी—उसके साय ग्रीर कोर्ट नहीं या । श्याम०—नुमने ग्राज भी न कहा होगा, यहाँ मत ग्राया कर !

देवी • — मुमे तो इसक' खपाल न रहा। न्योर न्यव वह यर् क्या करने । न्यायेगा १

श्याम०—नो करने छान छाया या, वही करने किर छायेगा। तुन मेरे मुँह में कालिय लगाने पर तुली हुई हो।

देवी ने कोष से ऍठकर कहा—सुक्त ने तुम ऐसी ज्यार्थेग बात ना किया करो, समक्त गये १ तुम्हें ऐसी बात सुँह से निकानने सम भी नहा प्राता १ एउ बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बाते कही थीं। शाज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मेंने सुने, तो नतीजा बुरा होगा, इतना कहे देती हूँ। तुमने मुफे कोई वेश्या ममफ लिया है ?

श्याम० —मै नहीं चाहता कि वह मेरे घर श्राये।

देवी • — तो मना क्या नहीं कर देते १ मै तुम्हें रोकती 🛫 ?

श्यामः — तुम क्यो नहीं मना कर देती ?

देवी-तुम्हें कहते क्या शर्म श्राती है ?

श्याम० — मेरा मना करना न्यर्थ है। मेरे मना करने गर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका ग्राना जाना होता रहेगा।

देवी ने स्रोंठ चबाकर कहा — ग्रच्छा, स्रगर वह स्राना ही रहे, तो क्या हानि हैं <sup>?</sup> मेहतर सभी घरों मे स्राया-जाया करते हैं।

श्याम० - श्रमर मैंने मुन्तू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा, त नुम्हारी

कुशल नहीं, इतना समभाये देता हूँ।

यह कहते हुए श्यामिकशोर नीचे चले गये, श्रोर देवी स्तम्भित-सी खड़ी रह गयी। तब उसका हृदय इस श्रपमान, लाइन श्रोर श्रविश्वास के श्रावात से पीड़ित हा उठा। वह फूट फूटकर राने लगी। उसकी सब में बड़ी चोट जिस बात से लगी, वह यह यी कि मेरे पित मुफे इतनी नीच, इतनी निलज्ज समभते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी, उसका सदेह मुक्त पर कर रहे हैं।

( 4)

श्यामिकशोर क श्राते ही शारदा श्रपने खिलीने उठाकर भाग गयी थी कि क्षी वाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली श्राँगन में श्रा गयी। शारदा उसे श्रपने खिलीने दिखाने के लिये श्रातुर हो गयी। इस प्रलोभन की वह किसी तरह न रोक सकी। श्रभी तो वाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी श्राये जाते हैं। तब तक क्या न सहेली को श्रपने खिलीने दिखा दूँ १ उसने सहेली को बुला लिया, श्रीर दोनों नये खिलौने देखने में मगन हो गयी कि वाबू श्यामिकशोर के नीचे श्राने की भी उन्हें खबर न हुई। श्यामिकशोर खिलौने देखते ही भयदकर शारदा के पास जा पहुँचे श्रीर पूछा—तूने ये खिलौने कहाँ पाये १

'शारदा की घिग्वी वॅघ गयी। मारे भय के थर-थर कॉपने लगी। उसके मुँह से एक शब्द भी न निकला।

श्यामिकशोर ने फिर गरजकर प्ञा—बोलती क्या नहीं, तुके किसने खिलोने दिये ?

शारदा रोने लगी। तब श्यामिकशार ने उसे फुमलाकर कहा - रो मत, हम तुभे मारंगे नहा। तुभने इतना ही पूछ्ने हैं, नृने ऐसे मुन्दर विलोने कहाँ पाये !

दम तरह दो-चार वार दिलासा देन से शारदा की कुछ धेर वैधा। उसने सारी कथा कह सुनायी। हा अन्थं। इससे कही अच्छा होता कि शारदा मान ही रहती। उसका गूँगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी काई वहाना कर के बला खिर से टाल देती, पर होनहार को कीन टाल सकता है १ श्यामिक शोर के रोम-रोम ने ज्वाला निकलने लगी। खिलौंने वही छोड़ कर वह धम-धम करते हुए जगर गये और देवी ने कन्धे दोना हायों से मॉमोड कर वोले—उम्हें इस घर में रहना है या नहीं १ साफ-साफ कह दा। देवी अभी तक खड़ी सिस-कियों ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न नुनकर उस के ऑग् गायव हो गये। किसी मारी विपत्ति की आशंका ने इस हल के से आधात का भुला दिया, जैसे धातक की तल वार देख कर कोई प्राणी राग शस्या मे उठकर भागे। अग्रमिक शोर की खोर भयातुर नेत्रों ने देन्वा, पर मुँह ने कुछ न वाली। उनका एक एक रोम मान भागा में पूछ रहा था—इस प्रश्न का क्या मतलब है १

श्यामिकशोर ने फिर कहा—तुम्हारी जो इच्छा हो, साफ साफ कह दो।
ग्रागर मेरे माय रहते-रहते तुम्हारा जी ऊव गया हा, तो तुम्हे ग्रान्यार है। मैं
तुम्हे केंद्र कर मे नहीं राजना चाहता। मेरे माय तुम्हे छुन-कार करने की जमरत
नहीं। में महार्य तुम्हें विदा करने का तैयार हूँ। जब तुमने मन मे एक बात
निश्चय कर ली, तो मेने भी निश्चय कर लिया। तुम इम घर में ग्राव नहीं रह
सक्ती, रहने के बीग्य नहीं हो।

देवी ने त्रावाज का सँभालकर कहा —तुम्हे छाजकल क्या हो गया है, जो हर वक्त जहर उगलने रहने हो ? छगर मुभने जी ऊब गया है नो जहर दे दी, जला-जलाकर क्यों जान भारते हो ? मेहतर ने बाने करना नो ऐसा इप्रपराध न था। जब उसने छाकर पुकारा, ती मैंने छाकर द्वार खाल दिया। भ्रगर मैं जानती कि जरा-मी बात का बतगड हो जायगा, तो उसे दूर ही से दुत्कार देती।

श्याम०--- जी चाहता है, तालू से जवान खीच लें। वार्त होने लगीं, इशारे होने लगे, ताहफे ग्राने लगे। ग्रज वाकी क्या रहा ?

देवी--क्यों नाहक धाव पर नमक खिड़कते हो है एक अवला की जान सोकर कुछ पा न जाओगे !

श्याम॰ — मैं ऋठ कहता हूँ १ देवी — हाँ, ऋठ कहते हो। श्याम॰ — ये खिलाने वहाँ से छाये १

देवी का कलेजा धक-में हो गया। कारा, तो बदन में लहू नहीं। समभ्त गयी, इस बक्त ग्रह विगड़े हुए हैं, सबनाश के मभी सयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलाने न-जाने किस बुरी साहत में ग्राये! मैंने लिए ही क्यों, उसी बक्त लीटा क्यों न दिये! बात बनाकर बोली—ग्राग लगे, यही खिलौने तोहफे हो गये! बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं। कहती रही, मत, मगर न मानी, नो मैं क्या करती। हों, यह जानती कि इन खिलाने पर मेरी जान मारी जायगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती।

श्याम॰—-इनके साथ ग्रीर कीन-कौन-सी चीज श्रायी हैं, मला चाहती हो, तो ग्रभी लाग्रो।

देवी--- जा कुछ त्राथा होगा, इसी घर ही में होगा। देख क्यों नहीं होते ? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि दो चार दिन देखते लग जायें ?

श्याम० — मुक्ते इतनी फुरसत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आयी हो, लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो ही नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने श्रायें श्रीर तुम्हारे लिए काई सोगात न श्राये। तुम भरी गगा में कसम खात्रों, तो भी मुक्ते विश्वास न श्रायेगा।

देवी--तो घर में देख क्यों नहीं लेते ?

श्यामिकशोर ने व्रंधा तानकर कहा—कह दिया, मुक्ते फुरसत नहीं है। भीषे से सारी चीज लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दवाकर मार डालूँगा। देवी-मारना हो, तो मार डालो. जो नीजे छात्री ही नहीं, उन्हें मैं दिला कहाँ से दैं।

श्यामिकशोर ने कोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ों। तब उनके गले पर हाय रखकर बोने—डवा टूँगला! न दिखलायेगी तू उन चीजों को ?

देवी—जो श्ररमान हा, पूरे कर लो । श्याम०—खून पो जाऊँगा । तूने समभा क्या है ? देवी—श्रगर दिल की प्यास बुभती हो, तो पी जाश्रो ।

श्याम०—िफर तो उस मेहतर से बात न करोगी ? अगर अब कभी मुन्तू या उस शोहदे को द्वार पर देखा, तो गला काट लूँगा ।

यह कहकर वावूजी ने देवी को छोड़ दिया छोर वाहर चले गये; लेकिन देवी उसी दशा में बढ़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इन समय पित प्रेम की मर्यादा-रत्ता का लेश भी न या। उसका अन्तः करण प्रतिकार के लिये विकल हो रहा या। इस वक्त अगर वह नुनती कि श्यामिकशोर को किमी ने वाजार में जूना से पीटा, तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के वाद, आज यह काका पाकर प्रेम की दोवार भूमि पर गिर पड़ी, और मन की रत्ता करने गती कोई माधना न रही। आज के उन सकी व और लोक लाज की हलकी सी रस्सी रह गयी हैं, जो एक करके में टूट सकती हैं।

## ( ६ )

श्यामिकगोर बाहर चले गये, तो शारदा भी ग्राने गिनाने लिये हुए घर म बाहर निकली। वात्र्जी खिलाँने को देसकर कुछ बोले नहीं, तो ग्राव उसे विसकी चिन्ता ग्रोर किसका भय! ग्राव वह क्यों न ग्रापनी गरेलियों को खिलाँने दिखाये। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की ग्रापने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलाने दिखाने चली। वाच में सड़क यी सवारी-गाड़ियों ग्रोर मोटरों का ताँता वंधा हुन्ना था। शारदा को न्यानी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उन्सुकता से भरी हुई वह खिलाने लिये दोड़ा। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्रागों का त्विलीना खेलने के लिए दोड़ी ग्रा रही ई। सामने एक मोटर ग्राती हुई दिखाई दी। दूसरी

स्रोर से एक वन्यी त्रा रही थी। शारदा ने चाहा, दीड़कर उस पार निकल जाय। मोटर ने विगुल वजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाय, पर होनहार को कीन टालता! मोटर वालिका का रीटनी हुई चली गयी। सबक पर एक मॉं की लीथ पड़ी रह गयी। खिलीने ज्या-के-यो थे। उन में से एक भी न टूटा था! खिलीने रह गये, खेलनेवाला चला गया। दोना में कीन स्थायी है स्रीर कीन ग्रस्थायी, इसका फैसला कीन करे!

चारों श्रार से लाग टौड पड़े। श्रारे 'यह तो बावृजी की लड़की हैं, जो ऊपरवाले मनान में रहते हैं। लोथ कौन उठाये १ एक श्राटमी ने लपककर हार पर पुकारा — जी ! श्रापकी लड़की तो मड़क पर नहीं खेल रही थी ! जरा नीचे तो श्रा जाइए।

देवी ने छुज्जे पर खड़ं होकर सहक की ज्योर देखा, तो जारदा की लोथ पही हुई थी। चीख मारकर वेतहाशा नीचे दौड़ी, ज्यार सहक पर आकर बालिका को गाट में उठा लिया। उस के पेर थर-थर कॉपने लगे। इस बज्रपात ने उमे स्तम्भित कर दिया। रोना भी न ज्याया।

मुहल्लो के कई ग्राटमो प्छने लगे - वानूजो कहाँ गये हैं ? उनको कैसे बुलाया जाय ?

देवी—क्या जवाव देती १ वह तो सजाहीन हो गयी थी। लड़की की लाश को गोट में लिये, उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती, आत्राश की खोर ताक रही थी, माना देवता से पूछ रही हो—क्या सारी विपत्तियाँ मुभी पर १

श्रॅबेरा हाता जाता था, पर वायूजी का पता नहीं। कुछु मालूम भी नहीं, वह कहाँ गये हैं। धीर-धीरे नी बजे, पर श्रव तक वायूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे। क्या श्राज ही उन्हें भी गायव होना था १ दस वज गये, श्रव देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुःख न था, जितना श्रपनी श्रसमर्थता का। वह कैसे शव को दाहिकिया करेगी १ कौन उसके साथ जायगा १ क्या इतनी रात गये कोई उनके साथ चलने पर तैयार होगा १ श्रागर कोई न गया, तो क्या उसे श्राकली ही जाना पहेगा १ क्या रात-भर लोथ पड़ी रहेगी १

ज्यों-ज्या सन्नाटा होता जाता या, देवी को मय होता या। वह पछता रही यो कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गयी।

ग्यारह वजे थे। सहसा किसी ने डार खोला। देवी उठकर खडी हो गयी। समभी, वाबूजी ग्रा गये। उसका हृदय उमड़ ग्राया ग्रार वह रोती हुई बाहर ग्रायी, पर ग्राह। यह वाबूजी न थे, ये पुलिस के ग्राटमी थे, जो इस मामले की तहकीकात करने ग्राये थे। पॉच वजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी न्यारह वजे। ग्रांखर यानेदार भी ता ग्रादमी है. वह भी तो सन्ध्या-समय घूमने फिरने जाता ही है।

धराटे-भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा, ग्रव संकीच से वाम न चलगा। थानेटार ने उससे जो कुछ प्छा, उसका उत्तर उसने निस्सकीच भाव सं दिया। जरा भी न शरमायी, जरा भी न भिभकी। थानेटार भी दंग रह गया।

जब सब के बयान लिखकर टागेगाकी चलने लगे, तो देवी ने वहा— ग्राप उस मीटर का पता लगायेगे ?

दारोगा - ग्रव तो शायद ही उसका पता लगे।

देवी-तो उसको कुछ मना न होगी?

दारोगा-मजनूरी है। किसी को नम्बर भी तो मालूम नहीं।

देवी - मरकार इमका बुछ इन्तजाम नहीं करती ? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुनले जाते रहगे ?

हारोगा — इसका भ्या इन्तजाम हो मकता है ? मोटरे तो बन्द नहीं हो। नामती ?

देशी—कम-मे-कम पुलिसवालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाये ? मगर श्राप लोग ऐसा क्यों करने लगे ? श्राप के श्रफ्तर भा तो मोटरों पर बैटने हैं। श्राप उनकी मोटरे रोकंगे, तो नांकरी कैसे रहेगी ?

थानेदार लांजत होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुँचे, तो एक र्मिपाही ने यहा—मेहरिया बड़ी टनमन दिखात है।

थानेदार—श्रजी, इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है! मगर कमम ले ली, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो। ताकने की हिम्मत ही न पढ़ती थी!

श्रीर से एक बग्बी श्रा रही थी। शारदा ने चाहा, दीड़कर उस पार निकल जाय। मोटर ने विगुल बजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाय, पर होनहार को कीन टालता। मोटर वालिका का रीटनी हुई चली गयी। सड़क पर एक मॉम की लोथ पढ़ी रह गयी। दिलोंने ज्यां-केन्यां थे। उन में से एक भी न टूटा था। खिलोंने रह गये, जेलनेवाला चला गया। दोना में कीन स्थायी है श्रीर कीन श्रस्थायी, इसका फैमला कीन करे।

चारो श्रार ने लोग टौड़ पड़े। श्रोरे 'यह तो बावृजी की लड़की हैं, जो ऊपरवाले मरान में रहते हैं। लोग कौन उठाये १ एक श्राटमी ने लपककर द्वार पर पुकारा—जी । श्रापकी लड़की तो मड़क पर नहीं खेल गही थी । जरा नीचे तो श्रा जाइए।

देवी ने छुजे पर गई होकर सड़क की ज्योर देखा, तो जारदा की लीय पड़ी हुई थी। चीव मारकर वेतहाशा नीचे दोड़ी, ज्यौर मड़क पर श्राकर वालिका को गाट में उठा लिया। उस के पेर थर-थर कॉपने लगे। इस वज्रपात ने उमे स्तम्भित कर दिया। राना भी न ज्याया।

मुहल्ले के कई ब्राटमो प्छने लगे वावूजो कहाँ गये हैं १ उनको कैसे बुलाया जाय १

देवी—क्या जवाब देती १ वह तो सजाहीन हो गयी थी। लड़की की लाश को गोट में लिये, उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती, आमाश की ग्रांर ताक रही थी, माना देवता से पूछ रही हो—क्या सारी विपत्तियाँ मुभी पर १

श्रंघेरा हाता जाता था, पर वायू जी का पता नहीं। कुछ मालूम मी नहीं, वह कहाँ गये हैं। धीरे-धीरे नो बजे, पर श्रव तक वावू जी न लाटे। इतनी देर तक वाहर न रहते थे। क्या श्राज ही उन्हें भी गायव होना था १ दस वज गये, श्रव देवी रोने लगी। उसे लडकी की मृत्यु का इतना दु.ख न था, जितना श्रपनी श्रममर्थता का। वह कैमे शत्र की दाहिकया करेगी १ कीन उसके साथ जायगा १ क्या इतनी रात गये कोई उनके साथ चलने पर तैयार होगा १ श्राम कोई न गया, तो क्या उसे श्राकेली ही जाना पड़ेगा १ क्या रात-भर लोथ पडी रहेगी १

च्यों-च्या सन्नाश होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गयी।

ग्यारह बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खडी हो गयी। समभी, वावृजी ग्रा गये। उसका हृदय उमङ ग्राया ग्रीर वह रोती हुई वाहर ग्रायी, पर ग्राह। यह वावृजी न थे, ये पुलिन के ग्राटमी थे, जो इस मामले की तहकीकात करने ग्राये थे। पाँच बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी न्यारह बजे। ग्रांखर यानेटार भी तां ग्राटमी है, वह भी तो मन्ध्या-समय घूमने फिरने जाता ही है।

घण्टे-भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा, श्रव सकीच से काम न चलेगा। यानेदार ने उसमें जो बुद्ध पूछा, उसका उत्तर उसने निश्सकोच भाव से दिया। जरा भी न शरमायी, जरा भी न भिभकी। थानेदार भी दंग रह गया।

चन मन ने नगान लिखकर टागेगाली चलने लगे, तो देवी ने इहा— ज्ञान उस मोटर का पता लगायंगे ?

दारोगा - ग्रव तो शायद ही उसका पता लगे।

देवं।—तो उसको कुछ सजा न होगी?

टारोगा-मजवृरी है। किसी को नम्बर भी ता मालूम नही।

देवी -- मग्कार इमका कुछ इन्तजाम नहीं करती ? गरीवों के वच्चे इसी तरह कुचले जाते गहेंगे ?

दारोगा — इसका नया इन्नजाम हो सकता है ! मोटरे तो बन्द नहीं हो सकता !

देशी—कम-से-कम पुलिसवाला को यह तो देग्नना चाहिए कि शहर में कीई चहुत नेज न चलाये ? मगर ग्राप लोग ऐसा क्यों करने लगे ? ग्राप के ग्रफ्सर भा तो मोटरों पर वैटने हैं। ग्रार उनकी मोटरे रोकेंगे, तो नीकरी कैसे रहेगी ?

यानेदार लिजत होकर चला गया। जब लोग सङ्क पर पहुँचे, तो एक र्मपाही ने क्हा—मेहरिया बढ़ी टनमन दिखात है।

यानेटार—श्रजी, इसने तो मेरा नातका वट कर दिया। क्सि गजब का दुस्त पाया है! मगर कनम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो। ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी!

श्रोर से एक बन्धी श्रा रही थी। शारदा ने चाहा, दौड़कर उस पार निकल जाय। मोटर ने विगुल वजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाय, पर होनहार को कौन टालता। माटर वालिका का रीटनी हुई चली गयी। सड़क पर एक मॉस की लोथ पड़ी रह गयी। खिलोने ज्या-के-यो थे। उन में से एक भी न टूटा था। खिलोने रह गयी, बेलनेवाला चला गया। दोना में कीन स्थायी है श्रीर कोन श्रस्थायी, इसका फैमला कौन करें।

चारो श्रार में लाग टीड़ पड़े। श्ररे 'यह तो बावृजी की लड़की हैं, जो ऊपरवाले मकान में रहते हैं। लोय कौन उठाये ? एक श्राटमी ने लपककर द्वार पर पुकारा—जी ! श्रापकी लड़की ता मड़क पर नहीं खेल रही थी ! जरा नीचे तो श्रा बाइए।

देवी ने छुज्जे पर खडे होकर सहक की ग्रोर देखा, तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीव मारकर वेतहाशा नीचे दौडी, र्ग्यार सडक पर श्राकर बालिका को गाट में उठा लिया। उस के पेर थर-थर कॉपने लगे। इस बज्जपात ने उमे स्तम्भित कर दिया। रोना भी न ग्राया।

मुहल्ले के कई श्राटमी प्छुने लगे - वाशुजो कहाँ गये हैं ? उनको कैसे बुलाया जाय ?

देवी—क्या जवाव देती १ वह तो सजाहीन हा गयी थी। लड़की की लाश की गोट में लिये, उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती, आनश की ग्रोर ताक रही थी, माना देवता से पूछ रही हो—क्या सारी विपत्तियाँ मुभी पर १

श्रॅंघेरा हाता जाता था, पर वाक् जी का पता नहीं। कुछु मालूम भी नहीं, वह कहाँ गये हैं। धीरे-बीरे नो बजे, पर श्रव तक वाक् जी न लाटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे। क्या श्राज ही उन्हें भी गायव होना था? उस वज गये, श्रव देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का हतना दुःख न था, जितना श्रपनी श्रमभंता का। वह कैसे शव को दाहिकिया करेगी? कौन उसके साथ जायगा? क्या इतनी रात गये कोई उनके साथ चलने पर तैयार होगा? श्रागर कोई न गया, तो क्या उसे श्राकेली ही जाना पढ़ेगा? क्या रात-भर लोग पढ़ी रहेगी?

ज्यां-ज्या सन्नाय होता जाता था, देवी को भय हाता था। वह पछना रही यो कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गयी।

ग्यारह बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खडी हो गयी। समभी, वाबूजी ह्या गये। उसका हृदय उमड द्याया द्यार वह रोती हुई वाहर ह्यायी, पर ह्याह। यह वाबूजी न थे, ये पुलिन के ह्यादमी थे, जो इस मामले की तहकीकात करने छाये थे। पॉच बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी न्यारह बजे। ह्यांखर यानेटार भी तो छाटमी है, वह भी तो सन्ध्या समय घूमने फिरने जाता ही है।

घरट-भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा, ग्रव सकीच से काम न चलगा। यानेदार ने उससे जो कुछ पूछा, उसका उत्तर उसने निरसकोच भाव स विया। जरा भी न शरमायी, जरा भी न भिभकी। यानेदार भी दग रह गया।

जब सब रे बयान लिखकर टारोगाजी जलने लगे, तो देवी ने वहा— ज्याप उस मोटर का पता लगायेगे ?

दारोगा - ग्रव तो शायद ही उसका पता लगे।

देवी-तो उमको कुछ मजा न होगी ?

टारोगा-मजनृरी है। किसी को नम्बर भी तो मालूम नहीं।

देवी — मरकार इमका कुछ इन्तजाम नहीं करती १ गरीबों के बच्चे इसी नरह कुनले जाते रहेंगे ?

टारोगा — इसका क्या दन्तजाम हो मकता है ! मोटरे तो बन्द नहीं हो सकतीं !

देवी—कम-से-कम पुलिसवालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाये ? मगर श्राप लोग ऐसा क्यों करने लगे ? श्राप के श्रफ्मर भा तो मोटरों पर बैटते हैं। श्राप उनकी मोटरे रोकेंगे, तो नोकरी कैसे रहेगी ?

यानेदार लिकत होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुँचे, तो एक सिपाही ने नहा—मेहिग्या बड़ी टनमन दिखात है।

यानेदार—प्रजी, इसने तो नेरा नातका बंट कर दिया। किस गजब का झुस्न पाया है ' मगर कमम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो। ताकने की हिम्मत ही न पढ़ती थी!

देवी नीचे त्रायी, तो मुन्तू ने कहा--रजा मियाँ बाहर खड़े हैं, त्र्रौर हजूर से मातमपुरसी करते हैं।

देवी ने कहा—जाकर कह टो, ईश्वर की जो मरजी थी, वह हुई । रजा टरवाजे पर खडा था। ये बातें उसने माफ सुनी । वाहर ही से वोला—

रजा दरवाजे पर खडा था। ये बातें उसने माफ सुनी। वाहर ही से विलिखुदा जानता है, जब से यह खबर मुनी है दिल के दुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा
दिल्भी चला गया था। श्राज ही लौटकर श्राया हूँ। श्रागर मेरी मीजूदगी में
यह वारदात हुई होती, तो श्रार तो क्या कर मक्ता था, मगर मोटरवाले को
विला सजा कराये न छोड़ता, चाहे वह किमी राजा ही की मोटर होती। सारा
शहर छान डालता। वाव साहब जुपके होके वैठ गहे, यह भी काई वात है।
मोटर चलाकर क्या कोई किमी की जान ले लेगा! फूल-सी मासूम बच्ची को
जालिमों ने मार डाला। हाथ! श्रव कीन मुफे राजा भैया कहकर पुकारेगा?
खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी-भर खिलौने ले श्राया हूँ। क्या
जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्तू देख, यह ताबीज ले जाकर
बहजी को दे दे। इसे श्रमने जूड़े मे वॉध लेंगी। खुदा ने चाहा, तो उन्हें किमी
तरह की टहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे खुरे ख्वाब दिखायी देते होंगे,
रात को नींट उचट जाती होगी, दिल घशराया करता होग। ये मारी शिकायतें
इस ताबीज से दूर हो जायँगी। मैंने एक पहुँचे हुए फकीर से यह ताबीज
लिखाया है।

इसी तरह से रजा ग्रौर मुन्नू उस वक्त तक एक-न-एक वहाने से द्वार से न टले, जब तक वानू साहव ग्राते न दिखायी दिये। श्यामिकशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गम्भीर भाव से बोले-रजा क्या करने श्राया था।

देवी--योंही मातमपुरसी करने श्राया था । श्राज दिल्ली से श्राया है । यह -खबर मुनकर दींझा श्राया था ।

श्याम०—मर्द मर्टी से मातमपुरसी करते हैं या ग्रीरतों से ? देवी—तुम न मिले, तो मुभी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम०—इसके यह माने हैं कि जो ग्राटमी मुभसे मिलने श्राये, वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है। इसमें कोई हरज नहीं, क्यां? देवी—सबसे मिलने मैं थोड़े ही जा रही हूं?

ज्याम०--तो रजा क्या मेरा माला है या संसुरा १ ह्याम०—यह जरा-सी बात है। एक मले घर की स्त्री एक शोहरे से बात देवी—तुम तो जरा-जरा भी बात पर भल्लान लगते हो।

करे, यह जग-सी वात है। तो वड़ा-मी बात किसे कहते हैं ? यह जरा-सी वात

नहीं है कि यह में तुम्हारी गरहन शंह हूँ तो भी मुमें वाप न लगेगा, हेलता हूँ, किर तुमने वही रग पकड़ा। इतना वड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी ग्राह्म नहीं

खुली। प्रवकी क्या मुक्ते ले बीतना चाहती हा ?

देवी सन्नाटे में ग्रागयी। एक तो लंड को का जाक । उसपर यह ग्रप्गळा की बाह्यर ग्रोर भीपण ग्रालेप। उसके सिर में बक्कर सा ग्रागया। वैटकर राने लगी। इस जीवन से तो मांत कहीं श्रुक्तों। कवल यही श्रुष्ट उसके मुँह से निकले।

वायू माहव गरजकर वाले — यही होता, मत घवराणो, मत वच्यायो, यही होगा। तम मरना चाहती हो। ता मुक्ते भी तुम्हारं ग्रमर होने की ग्रामाजा

नहीं है। जितनी जल्ल तुम्हारे जीवन का ग्रन्त हो जाय, उतना ही म्रच्छा।

देवी ने सिसिकियों लेते हुए वहा स्था एक अवला पर इतना अन्याय

कुल में बलक तो म लगेगा १

करन हो ? तुम्हे जरा भी द्या नहीं ग्राती ? हेवा-- मंग चुप रहें, क्या किमी की जवान कर कर दोने ? 如用。一角被打養,到在 ध्याम ॰ — फिर बोले जातो है ? में उटकर मिर तोड़ हूँ गा ?

देवी — नगा सिर तोड़ दोगे, कार्ड जवरदस्ती है?

ज्याम० — ग्रन्का तो बुसा हे हों तेरा कीन हिमायती हं ? गृह कहते हुए बाब, माहब अस्तांका उठे, श्रीप देवी को वह यापड ग्रीर

मूं में लगा हिये, मगर वह न रायी. न विल्लायी, न जवान से एक शब्द तिमाला. कवल अर्थ-अरूप नेत्रा से पति को ओर नाकतो रही, माना यह निज्ञय

जब श्यामिकशोर मारमीयकर श्रलग गहें हो गये, तो हेवी ने कहा-करना चाहती या कि यह ग्राउमी है या कुछ ग्रांग। दिल के ग्रामान ग्रमी न निकले हों, तो ग्रोर निकाल लो । फिर शायद यह

मारामर न मिले।

श्यामिकशोर ने जवाब दिया—िंसर काट लूँगा, सिर, तू ई किस फर में यह कहते हुए वह नाचे चले गये, भटके क साथ किवाइ खाले, धमाक क भाष बन्द किये श्रोर कही चले गये।

श्रव देवी की श्रौंका स श्रोंक् की नदी वहने लगी।

रात के दस वजे गये, पर शामा नेशार घर न लोटे। राते-राते द्या का आंखें सूज आर्थों। काध म मधुर स्मृतिया का लोप हा जाता है। देवी को एमा शात होता था कि श्यामाकशोर का उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, छुछ दिनो वह उसका मुँह अवश्य जोहते रहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनन्द लूटने ही कालए उसले माठा-मीठी प्यार की वात की जाती थी। उसे छाती म लगया जाता था, उस कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वाँग था। उसे याद ही न आता था कि कमी उससे सच्चा प्रेम किया गया हा। अब वह रूप नहीं रहा, वह यावन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्या न श्रत्याचार किये जायें? उसने सोचा—इछ नहीं। अब इनका दिल मुमसे फिर गया है, नहीं तो ज्या इस जरा-सी वात पर या सुमपर हूट पड़ते। काई-न-काई लाव्छन लगाकर सुमस गला छुड़ाना चाहते हैं। यही वात है, ता मैं क्या इनकी राटियां खार हा की मार खाने के लिए इस घर प पड़ा रहूँ १ जब प्रेम ही नहीं रहा, ता मेरे रहीं रहने का विक्कार है। मैक में कुछ न सही, नह दुर्गाति न हागी। इनकी यही इच्छा है, ता यही सही। मैं भी समभ लूँगी कि विधवा हा गयी।

जया-ज्या रात गुजरती यी, देवो के प्राण सूखे जाते थे । उसे यह धड़का समाया हुन्ना था कि कई। वह ज्याकर फिर न मार-पीट शुरू कर दें। कितने कोघ में भरे हुए यहाँ से गये। वाह री तकदीर । अब मै इतनी नीच हो गयी कि मेहतरों से, जूतेवाला से ज्याशनाई करने लगी। इस मले ज्यादमी को ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म मी नहीं ज्याती । ना-जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे ज्याती हैं। कुन्न नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वायां ज्यादमी हैं। नीचा के साथ नीच ही बनना चाहिये। मेरी भूल यी कि इतने दिना स इनकी घुड़ कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मयीदा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना वेहयाई है। कुन्न मैं इनके हाथ विक तो गयी ही नहीं कि यह

जा चाहे करें, मारे या कार्ट, पड़ी सहा करूँ। मीता-जैसी पित्रयों होती थी ता राम-जैसे पित भी होते थे।

देवी को ग्रव ऐसा शका हाने लगी कि कही श्यामिकशोर त्राते-ही-त्राते सचमुच उसका गला न दवा दे या हुरी न भांक दे। वह समाचार-पत्रा म ऐसी कई हरजाइया की खबरें पढ़ चुकी थी। शहर ही में ऐसी कई घटनाए हो चुकी थी। मारे भय के वह थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणा की कुणल न थी।

देवी ने जपड़ों का एक छाटी-सी बकुची बोघी श्रीर सोचने लगी—यहां न कैसे निक्लूं रे ग्रार फिर वहां से निकलकर जार्ऊ कहां र कहीं इस वक्त मुलू का पता लग जाता, तो बटा काम निकलता । वह मुक्ते क्या में के न पहुँचा देता र एक बार में के पहुँच-भर जाती । फिर ता लाला सिर परककर रह जाय, भूलकर भी न श्राऊँ । यह भी क्या याद करेंगे । सपये क्या छोड़ दूँ, जिसमें यह मंजे से गुलछुरें टड़ाये र मेंने ही ता काट-छाटकर जमा किये हैं । इनकी कोन-सी ऐसी बड़ी कमाइ था । खर्च करना चाहती, तो कोड़ी न बचती । पेता-पेसा बचाती रहती थी ।

देवी ने जाकर नाचे क किवाइ वद कर दिये। फिर सदूक खालकर ध्रयन सारे जेवर श्रीर क्पये निकालकर वकुची में वॉध लिये। सब-के-सब करेंडी नाट ये; विशेष वीभ भी न हुआ।

एका-एक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवो महम उठों। ऊपर से फोकरर देखा, श्याम वावृ थे। उसकी हिम्मत न पर्डा कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो वावृ साहव ने इतनी जोर से धक्के मारने ग़ुरू किये, मानो कियाइ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चिन की दशा को साफ प्रगट कर रहा था। देवी शेर के मुँह मे जाने वा साहन न कर सकी।

ग्रालिर श्यामविशोर ने चिल्लाकर कहा—ग्रो डैम ! कियाइ सोल, ग्री ब्लाही ! विश्वाइ लेल, ग्रभी खोल !

देवी की रही-नही हिम्मत भी जाती रही। श्यामिकशोर नशे में चृत थे। होश में शायद दया त्रा जाती. इसलिए शराव पीकर श्राये हैं। किवाह नी न

श्यामिकशोर ने जवाव दिया-सिर व यह कहते हुए यह नाच चले गये, भ -साथ बन्द कियं ग्रार कही चले गये। ग्रव देवी की भ्रौंओ स ग्रॉन् की न रात के दस बजे गये, पर श्रामाकेशा श्रोखें सूज श्रायीं। काव म मगुर स्मृतिया शात होता या कि श्वामाकणोर की उसके दिनो वह उसका मुँह अवश्य जोहत रहन उसके यौवन का म्यानन्द लूटने ही के लि की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता या। वह सव दिखावा था, स्वो कमी उससे सब्बा प्रेम किया गया हा। -रहा, वह नवानता नहा गहो । फिर उम उसने साचा--- कुछ नहा । अव इनका इस जरा-सी बात पर या सुभत्यर हूट पड़ गला हुड़ाना चाहते हैं। यहां वात है मार खाने के लिए इस घर प पड़ा रह रहने का विक्कार है ! मैं के में कुछ न इच्छा हे, ता यहां सहा । में भी समन

ज्या-ज्या रात गुजरती थी, देवो समाया हुत्रा था कि कही वह त्याक कोध में भरे हुए यहाँ से गये। वाह कि मेहतरों से, जूतेवाला से श्राशना बातें मुँह से निकालते शर्म भी नह कैसे त्याती हैं। कुछ नहीं, यह स्वा हैं। नीचां के साथ नीच ही बनना इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहां नहीं, वहाँ रहना वेहवाई है। कुट दस मिनट में रजा श्रीर मुन्न् श्रा पहुँचे।

देवी ने सजल-नेत्र होकर कहा-तुम लोगों के पीछे मुक्ते घर छोड़ना पडा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुन्रा, वह फिर कहूँगी। मुक्ते कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा स्ता न मिले। नहीं तो वह मुक्ते जीती न छोड़ेंगे।

रजा ने मुन्नू की ग्रोर देखा, मानो कह रहा है—देखो, चाल कैसी टीक थी। देवी से बोला—ग्रार निसाखातिर रहे; ऐसा घर दिला दूँगा कि बानू साहव के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। ग्रापको किसी बात की तकलीफ न हागी। हम ग्रापके पसीने की जगह खून वहा देंगे। सच पूछो तो बहूजी, बानू साहव ग्राप के लायक थे नहों।

मुन्नू—कहाँ की बात भैया, श्राप रानी होने लायक हैं। मैं मालिकिन से कहता था कि बान्जी को बालमएडी की हवा लग गयी है, पर श्राप मानती ही न थी। श्राज रात ही को मैंने गुलावजान के कोठे पर से उतरते देखा। नशे में चूर थे।

देवी — भूत्री बात । उनकी यह ग्राटत नहीं । गुम्सा उन्हें जरूर वहुत है, ग्रोर गुस्से में ग्राकर उन्हें नेक-वद कुछ नहीं सुभता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं ।

मुन्तू —हजूर मानती ही नहीं, तो क्या करूँ। श्रव्छा कभी दिखा दुँगा, तब तो मानिएगा।

रजा—श्रवे दिगाना पीछे, इस वक्त श्रापको मेरे घर पहुँचा दे। ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ। श्रापके लायक बहुत ही श्रन्छा है।

देवी - तुम्हारं घर में बहुत-सी ग्रोरते होगी ?

रजा—कोई नहीं है, बहूजी, सिर्फ एक बुढिया मामी है। यह ग्रापके लिए एक कहारिन बुला देगी। ग्रापको किमी बात की नकलीफ न होगी। में मकान देखने जा रहा हूँ।

देवी — जरा वानू साहन की तरफ भी होते श्राना । देखना घर श्राये कि नहीं ?

खोलूँगी चाहे तोड़ ही डाला। श्रव तुम तुमे इम घर में पाश्रोगे ही नहीं, मारोगे कहाँ से १ तुम्हें खूव पहचान गयी।

श्यामिक गोर पन्द्रह-त्रीम मिनट तक गोर मचाने ग्रांर कित्राइ हिलाने के बाद कल जलूल बक्ते चले गये। दा-चार पढासिया ने फटकारे भी मुनार्थ। ग्राप भी ता पढे लिखे ग्रादमी हाकर ग्राधा रात का घर चलते हैं। भीद ही ता है, नहीं खुलती, तो क्या की जिएगा श जाइए, किसी यार-दोम्त के घर लेट रहिए, सबेरे ग्राइएगा।

श्यामिकशार के जाते ही देवी ने बकुची उठायी छार धीरे-धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर झाहट ली कि कहीं श्यामिकशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हा गया कि वह चले गये, ता उसने धीरे से द्वार खोला ख्रांर बाहर निकल छायी। उसे जरा भी लाम, जरा भी दुःल न या। वस, केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ। काई ऐमा छादमी न या, जिस पर वह भरोसा कर सके, जा इस सकट में काम छा सके। या तो बस बही मुन्तृ मेहतर। छव उसी के मिलने पर उसकी मारी छाशाएँ छवलम्बत थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाय, कैसे रहे। मैं के जाने वा छव उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैं के में श्यामिकशोर से बह छपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह छवश्य उसके मैं के जायँगे, छार उसे जबदेस्ती खीच लायँगे। वह सारी यातनाएँ, मारे छपमान सहने को तयार थी, कवल श्यामिकशोर की स्रत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम छपमानित हाकर द्वेष में बदल जाता है।

याड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई ताँग वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा।

( 40 )

देवी ने रात स्टेशन पर काटा। प्रात.काल उसने एक तॉगा किराये पर किया ऋंगर परदे में वैठ कर चौक जा पहुँची। श्रभी दूकान न खुली थीं, लेकिन पूछुने से रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दूकान पर एक लौंडा काड़ू दे रहा या। देवी ने उसे बुलाकर कहा—जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की श्रम्माँ द्रमसे मिलने श्रायी हैं, श्रभी चिलए।

दस मिनट में रजा श्रीर मुन्नू श्रा पहुँचे।

देवी ने सजल-नेत्र होकर कहा—तुम लोगों के पीछे मुक्ते घर छोड़ना पड़ा । कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजव हो गया । जो कुछ हुग्रा, वह फिर कहूँगी। मुक्ते कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि वात्रू साहव को मेरा बता न मिले। नहीं तो वह मुक्ते जीती न छोड़ेंगे।

रजा ने मुन्नू की श्रोर देखा, मानो कह रहा है—देखो, चाल कैसी ठीक थी ! देवी से बोला—श्रार निसाखातिर रहें, ऐसा घर दिला द्ँगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा । श्रापको किसी बात की तकलीफ न होगी । हम श्रापके पसीने की जगह खून बहा देंगे । सच पूछो तो बहूजी, बाबू साहब श्राप के लायक थे नहीं।

मुन्नू—कहों की बात भैया, ग्राप रानी टोने लायक हैं। में मालकिन छें कहता या कि बावृजी को दालमएडी की हवा लग गयी है, पर ग्राप मानती ही। न यो। ग्राज रात ही को मैंने गुलाबजान के कोठे पर से उतरते देखा। नशें में चूर थे।

देवी — भुठी बात । उनकी यह ग्राटत नहीं । गुम्सा उन्हें जरुर वहुत है, त्र्योर गुस्से में ग्राकर उन्हें नेक-वद कुछ नहीं सूभता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं ।

मुन्तू — हजूर मानती ही नहीं, तो क्या करूँ। श्रव्छा कभी दिखा दूँगा, तब तो मानिएगा।

रजा-- ग्रंबे दिखाना पीछे, इस वक्त ग्रापका मेरे घर पहुँचा दे। ऊपर ले जाना। तब तक में एक मकान देखने जाता हूँ। ग्रापके लायक वहत ही ग्रन्छा है।

देवी-नुम्हारं यर मे बहुत-सी श्रोरते होगी ?

रजा—कोई नहीं है, वहूं जी, सिर्फ एक बुढिया मामी है। वह ग्रापके लिए एक कहारिन बुला देगी। ग्रापको किमी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूं।

देवी — जरा बातृ माहव की तरफ भी होते श्राना । देखना घर श्राये कि नहीं ?

खोलूँ भी चाहे तोड़ ही डाला। अब तुम तुभे इम घर में पायोगे ही नहीं, मारोगे कहाँ से १ तुम्हें खूब पहचान गयी।

श्यामिक गोर पन्द्रह-बीम मिनट तक गोर मचाने श्रोर किवाइ हिलाने के बाट ऊल-जलूल बकते चल गये। टा-चार पड़ासिया ने फटकारे भी मुनार्था। श्राप भी तो पढ़े लिखे श्रादमी हाकर श्राधा रात का घर चलते हैं। नीद ही तो है, नहीं खुलती, ना क्या की जिएगा १ जाइए, किसी यार-टोम्त के पर लेट रहिए, सबेरे श्राइएगा।

श्यामिकशार के जाते ही देवी ने बकुची उठायी ग्रांर घीरे-धीरे नीचे उत्तरी। जरा देर उसने कान लगाकर श्राहट ली कि कहीं श्यामिकशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हा गया कि वह चले गये, ता उसने घीरे से द्वार खोला श्रार बाहर निकल ग्रायी। उसे जरा भी हाम, जरा भी दुःख न या। वस, केवल एक इच्छा यी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ। काई ऐसा ग्रादमी न या, जिस पर वह भरोसा कर सके, जा इस सकट में काम ग्रा सके। या तो वस बही मुन्तृ मेहतर। श्रव उसी के मिलने पर उसकी मारी श्राशाएँ ग्रवलम्बत थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाय, कैसे रहे। मैं के जाने का ग्रव उसका इरादा न था। उसे भय होता या कि मैं के में श्यामिकशोर से वह ग्रपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह ग्रवश्य उसके मैं के जायँगे, ग्रार उसे जबदंखी खींच लायँगे। वह सारी यातनाएँ, सारे ग्रपमान सहने को तयार थी, कवल श्यामिकशोर की सूरत नहीं देखना चाहनी थी। प्रेम श्रपमानित होकर दे प्रम वदल जाता है।

याड़ी ही दूर पर चौराहाथा, कई तॉग वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया ग्रीर उससे म्टेशन चलने को कहा।

( १० )

देवी ने रात स्टेशन पर काटा। प्रात काल उसने एक तोगा किराये पर किया और परदे में बैठ कर चौक जा पहुँची। अभी दूकान न खुली थीं, लेकिन पूछुने से रजा मियौं का पता चल गया। उसकी दूकान पर एक लौंडा काड़ू दे रहा या। देवी ने उसे बुलाकर कहा—जाकर रजा मियौं से कह दे कि शारदा की अम्मों द्वमसे मिलने आयी हैं, अभी चिलए।

दस मिनट में रजा श्रीर मुन्तू श्रा पहुँचे।

देवी ने सजल-नेत्रहोकर कहा-तुम लोगों के पीछे मुक्ते घर छोड़ना पटा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुग्रा, वह फिर कहूँगी। मुक्ते कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा गता न मिले। नहीं तो वह मुक्ते जीती न छोड़ेंगे।

रजा ने मुन्नू की ग्रोर देखा, मानो कह रहा है—देखो, चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला—ग्रार निसालातिर रहे, ऐसा घर दिला द्रा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। ग्रापको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम ग्रापके पसीने की जगह खून वहा देंगे। सच पूछो तो बहूजी, बाबू साहब ग्राप के लायक थे नहीं।

मुन्तू—कहाँ की बात भैया, श्राप रानी होने लायक हैं। मै मार्लाकन से कहता या कि बावूजी को दालमएडी की हवा लग गयी है; पर श्राप मानती ही न थी। श्राज रात ही को मैंने गुलावजान के कोठे पर मे उत्तरते देखा। नशे में चूर थे।

्देवी — कृठी बात । उनकी यह श्राटत नहीं । गुरसा उन्हें जरूर बहुत है, श्रीर गुरसे में श्राकर उन्हें नेक-बद कुछ नहीं सूकता; लेकिन निगाह के बरे नहीं ।

सुन्तू —हजूर मानती ही नहीं, तो क्या करूँ। श्रव्छा कभी दिखा दुँगा, तब तो मानिएगा।

रजा—श्रवे दिग्ताना पीछे, इम वक्त श्रापका मेरे घर पहुँचा दे। ऊपर ले जाना। तव तक में एक मकान देखने जाता हूँ। श्रापके लायक बहुत ही श्रन्छा है।

देवी - तुम्हारं घर मे बहुत-सी श्रोरतें होंगी ?

रजा—कोई नहीं है, बहूजी, खिर्फ एक बुढिया मानी है। वह ग्रापके लिए एक कर्जारन खुला देगी। ग्रापको किमी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ।

देवी — जरा बार् साहव की तरफ भी होते ग्राना। देखना घर ग्राफे

रजा—वानू साहव से तो मुक्ते चिढ हो गयी है। शायद नजर श्रा जायँ, तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाय। जो मर्द श्राप-जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह श्रादमी नहीं।

मुन्तू—बहुत ठींक कहते हो, भैया। ऐसी सरीफजादी को न-जाने किस मुँह से डॉटते हैं। मुफ्ते इतने दिन हजूर की गुलामी करते हो गये, कभी एक बात न कही।

रजा मकान देखने गया, श्रौर तांगा रजा के घर की तरफ चला।

देवी के मन मं इस समय एक शङ्का का श्राभास हुश्रा—कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं हैं १ लेकिन कैस मालूम हो १ यह सत्य है कि देवी ने जीवन-पर्यन्त के लिए स्वामी का परित्याग किया या, पर इतनी ही देर में उसे फुछ पश्चाताप होने लगा या। श्रकेली एक घर में कैसे रहेगो, वैठी-वैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समक में न श्राता या। उसने दिल में कहा—क्या न घर लीट चल्ँ १ ईश्वर करे, वह श्रमी घर न श्राये हा। मुन्नू से वोली—तुम जरा दौंड़कर देखो तो, वाबूजी घर श्राये कि नहीं १

मुन्तू—श्राप चलकर श्राराम से बैठें, मैं देख श्राता हूँ। देवी—में श्रन्दर न जाऊँगी।

सुन्तू—खुदा की वसम खाके कहता हूँ, घर विलक्कल खाली है। श्राप हम लोगो पर शक करती हैं। हम वह लोग हैं कि श्रापका हुक्म पाय, तो श्राग में कूद पड़ें।

देवी इक से उतरकर अन्दर चली गयी। चिहिया एक बार पकड़ जाने पर भी फडफड़ायी, किन्तु परों में लासा लगे होने के कारण उड न सकी, श्रीर श्चिकारी ने उसे अपनी फोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी ख्राकाश में उड़ेगी १ क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीव होगा ?

## ( ११ )

श्यामिकशोर रवेरे घर लौटे, तो उनका चित्त शान्त हो गया था। उन्हें शिद्धा हो रही थी कि कदाचित् देवी घर में न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो दलेजा सन-से हो गया। इतने सबेरे किवाड़ो का खुला रहना ग्रमगल-

, या। एक त्त्रण द्वार पर खड़े होकर ग्रान्दर की ग्राहट ली। नोई ग्रावाज

न सुनायी दी । ग्रॉगन में गये, वहाँ भी सनाया, ऊपर गये, चारों तरफ सूना ! घर काटने को दोड़ रहा था। श्यामिकशोर ने ग्रव जरा सतक होकर देखना शुरू किया। सन्दूक में रुपये नदारत। गहने का सन्दूक भी खाली। ग्रंव क्या भ्रम हो सकता था। कोई गंगा-स्नान के लिए जाता है, तो घर के रुपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गयी। ग्रव इसमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गयी है। शायद इसी वक्त लयककर जाने ये वह वापस भी लायी जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी !

श्यामिकशोर ने ग्रव चारपाई पर वैउकर ठएडे दिल से इम घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो उन्हें सन्देहन या कि रजा ग्रांर उसके पिट्टू मुन्तू ने ही बहकाया है। तो ग्राखिर वाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समकाया। इसके उपरान्त वह क्या कर सकते थे? क्या मारना ग्रनुचित था? ग्रागर एक च्ला के लिए ग्रनुचित ही मान लिया जाय, तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए पा? कोई-दूसरी स्त्री, जिसके हृद्य मे पहले ही से विप न भर दिया गया हो, केयल गर खाकर घर से न निकल जाती। ग्रवश्य ही देवी का हृद्य क्रजुपित हो गया है।

बाबू माहव ने फिर संचा—ग्रभी जरा देर में महरी ग्रायेगी। वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी, तो क्या जवाव दूँगा १ दम-के-दम में सारे गहल्ले में यह खबर फैल जायगी। हाय भगवान्। क्या करूँ १ स्यामितशार के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। ग्रगर देवी किनी तरह उन्हें मिल सकती, तो वह उनकी हत्या कर डालने में जरा भी पनोपना न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे ग्रावेश के सिवा उनवा ग्रोर के जारण न हो, उनकी निगाह में ग्रवंग्य था, कोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। स्यानिकशार का सवार ने घुणा हो गयी। जब ग्रामी पत्ती शी द्या कर जाय, तो किमी से क्या ग्राशा की जान १ जिस स्त्री के लिए इन जीने भी हैं स्त्रार मरते भी, जिसको नुवी रखने के लिए इम ग्रयने प्राणे वा विन्दान कर देते हैं, जब वह ग्रपनी न हुई तो फिर दूमरा कोन ग्रयना नो ग्रवंग है ! इसी स्त्री को प्राप्त रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। प्रवासी का होई भी स्त्री से नाम ताड़ा, यहाँ तक कि व जब उनकी सूरत भी नहीं हैना। चाइते।

रजा- वानू साहव से तो मुफे चिढ हो गयी है। शायद नजर श्रा जायँ, तो मेरी उनसे लढाई हो जाय। जो मर्द श्राप-जैसी हुस्न की देवी की फटर नहीं कर सकता, वह श्रादमी नहीं।

मुन्नू—बहुत टींक कहते हो, भैया। ऐसी सरीफजादी को न-जाने किस मुँह से डॉटते हैं। मुफे इतने दिन हजूर की गुलामी करते हो गये, कभी एक बात न कही।

रजा मकान देखने गया, भ्रौर तांगा रजा के घर की तरफ चला।

देवी के मन में इस समय एक शक्का का श्राभास हुत्रा—कहीं ये टानों सचमुच शोहदे तो नहीं हैं १ लेकिन कैस मालूम हो १ यह सत्य है कि देवी ने जीवन-पर्यन्त के लिए स्वामी का परित्याग किया या, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा या। श्रकेली एक घर में कैसे रहेगो, दैठी-वैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समक में न श्राता था। उसने दिल में कहा—क्यों न घर लीट चलूँ १ ईश्वर करे, यह श्रभी घर न श्राये हा। मुन्नू से बोली—तुम जरा दौड़कर देखो तो, बाबूजी घर श्राये कि नहीं १

मुन्तू—ग्राप चलकर ग्राराम से बैठें, मैं देख ग्राता हूँ। देवी—मैं ग्रन्दर न जाऊँगी।

मुन्नू—खुदा की क्सम खाके कहता हूँ, घर विलकुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पायें, तो आग में कृद पड़ें।

देवी इक्के से उतरकर अन्दर चली गयी। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ायी, किन्तु परों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी, श्रीर शिकारी ने उसे अपनी कोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कमी आकाश में उड़गी १ क्या फिर उमे डालियों पर चहकना नसीव होगा ?

## ( ११ )

श्यामिकशोर र वेरे घर लौटे, तो उनका चित्त शान्त हो गया था। उन्हें शिक्का हो रही थी कि कदाचित् देवी घर मे न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो क्लेजा सन-से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना श्रमंगल-स्वन्क था। एक च्या द्वार पर खड़े होकर श्रन्दर की श्राहट ली। वोई श्रावाज न सुनायी दी। श्रॉगन में गये, वहाँ भी सन्नाटा, ऊपर गये, चारों तरफ स्ना! घर काटने को दोड़ रहा था। श्यामिकशोर ने श्रव जरा सतक होकर देखना श्रुरू किया। सन्दूक में कपये नटारत। गहने का सन्दूक भी खाली। श्रवं क्या भ्रम हो सकता था। कोई गगा-स्नान के लिए जाता है, तो घर के कपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गयी। श्रव इसमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहीं गयी है। शायद इसी वक्त जनककर जाने से वह वापसं भी लायी जा मकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी?

श्यामिकशोर ने ग्रव चारपाई पर वैउकर ठएडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी ग्रुरु की। इसमें तो उन्हें सन्देह न या कि रजा ग्रोर उनके पिटठू सुन्तू ने ही वहकाया है। तो ग्राखिर वाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को वार-वार समकाया। इसके उपरान्त वह क्या फर सकते थे? क्या मारना ग्रनुचित था र ग्रागर एक चाग के लिए ग्रनुचित ही मान लिया जाय, तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चािल्ए पा? कोई दूसरी स्त्री, जिमक हृदय में पहने ही से विप न भर दिया गया हो, केवल मार खाकर घर से न निकल जातो। ग्रवश्य ही देवी का हृदय कलुपित हो गया है।

बावू साहव ने फिर सोचा—ग्राभी जरा देर में महरी न्यायेगी। यह देवी को घर में न देख कर प्छेगी, तो क्या जवाव दूँ गा १ टम-के-दम में सारे महले में यह खबर फिल जायगी। हाय भगवान्। क्या करूँ १ श्यामित्शार के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी द्या न थी। ग्रागर देवी किनी तरह उन्हें मिल सकती, तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पनोपेग न करते। उसका घर में निकल जाना, चांदे श्रावेश के सिया उसका ग्रीर के विया तरहा हो, उनकी निगाह में ग्रतम्य था, कोध बरुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्यामित्रकार का सवार ने वृणा हा गर्या। जब ग्रामी पत्नी ती दगा कर जान, तो किनी से क्या ग्रामा की जान १ जिस स्त्री के लिए हम ग्रामे पत्नी ती नि है श्रार मरते भी, जिसको तुन्ती रतने के लिए हम ग्रामे ग्रामे का दिन्ता कर देते हैं, जब वह ग्रपनी न हुई तो फिर दूसन कान ग्रामा हो का है। इसी स्त्री को प्राप्त रपने के लिए उन्होंने की महर्यों के ना। तोहा, यहाँ तक कि वे प्रव उनकी सुरत भी नई देन । चाहते।

उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी, जो उन्होंने पूरी न की हो । उसका जरा-सा सिर भी दुखता था, तो उन के हाथों के तोते उड़ जाते थे । रात-की-रात उसकी सेवा शुश्रूपा में बैठे रह जाते थे । वही स्त्री ग्राज उन से टगा कर गयी, केवल एक गुरुट्टे के बहकाने में ग्राकर उनके मुँह में कालिख लगा गयी । गुरुडां पर इलजाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समभाना है । जिसके दिल में खोट न हो, उसे कोई क्या बहका सकता है ? जब इस स्त्री ने घोखा दिया. तो फिर ममभना चाहिए कि ससार में प्रेम ग्रीर विश्वास का ग्रास्तत्व ही नहीं । यह केवल भावुक प्राणियों की क्ल्पना-मात्र है । ऐसे ससार में रहकर दु.ख ग्रीर दुराशा के सिवा ग्रीर क्या मिलना है । हा दुए। । ले, ग्राज से तू स्वतन्त्र है , जो चाहे कर , ग्राव कोई तेरा हाथ पकड़नेवाला नहीं रहा । जिसे तू "प्रियतम" कहते नहीं यकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया । चाहूँ, तो तुमे ग्रदा-लत में घसीटकर इस पाप का दण्ड दे सकता हूँ , मगर क्या फायदा ! इसका फल तुमे ईश्वर देंगे ।

्रयामिकशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुले छोड़ दिये ग्रीर गङ्गा-तट की ग्रीर चले।

## कजाको

मेरी वाल-स्मृतियों में 'कजाकी' एक न मिय्नेवाला व्यक्ति है। ग्राज चालीस साल गुजर गये; लेकिन कजाकी की मूर्ति श्रभी तक श्रोंखों के सामने नाच रही है। में उन दिनों ग्रपन निता के साथ ग्राजमगढ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी या, वड़ा ही हॅसमुख, वड़ा ही साहसी, वड़ा ही जिन्दादिल । वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर त्याता, रात-भर रहता श्रीर सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर श्रा जाता। मैं दिन-भर एक उद्वित्र दशा में उसकी राह देखा करता। ज्योंही चार वजते, व्याकुल होकर, सड़क पर ग्राहर, खड़ा हो जाता, ग्रीर योड़ी देर में कजाकी कन्धे पर वल्लम रखे, उसकी भूँ भुनी बजाता, दूर ने दीइता हुया त्राता दिखलायी देता। वह सॉवले रंग का गठीला, लम्बा जवान था। शरीर साँचे मे ऐसा दला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दाप न निवाल सकता। उसकी छोटी-छोटी मूँछं, उसके नुडील चेहरे पर बहुत ही ग्रन्छी मालूम होती था। मुभे देलकर वह चौर तज दौड़ने लगता, उसकी भूँभनी त्रोर जार से वजने लगती, ज्यार मेर हृदय में ज्योर जीर में खुशी की धटकन होने लगती। हपीतिरेक में मै भी दौड़ पड़ता स्रोर एक ल्ए ने क्लाकी का कन्धा मेरा सिंहासन वन जाता । वह स्थान मेरी अभिलापाया का स्वर्ग था । म्बर्ग के निवासियां को भी शायद वह ग्रान्दोलित ग्रानन्द न मिलता होगा जो मुफ्ते कजाकी के विशाल कन्धों पर मिलता था। समार मेरी ऋ विं में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुफ्ते कन्वे पर लिए हुए टौड़ने लगता, तब तो ऐसा मालूम होता, मानो में हवा के घोड़े पर उटा जा रहा हूँ।

कजाकी टाकखाने में वहुँचता, तो पनीने से तर रहता, लेकिन श्राराम करने की श्राटत न थी। थेला रखने ही वह हम लागों को लेकर विसी मैदान में निक्ल जाता, कभी हमारे साथ खेलता, कभी विरहे गाकर मुनाता श्रीर कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चौरी श्रीर डाके, मार-पीट, भूत-प्रेत थी सकड़ी कहानियों वाद थीं। मैं ये कहानियाँ मुनकर विस्मय-पूर्ण श्रानन्द में मम हो नाता। उसकी कहानियों के चौर श्रीर डाक्, सब्चे योहा होते थे, जो श्रमीरी

को लूटकर दीन-दुखी प्राणियो का पालन करते थे। मुक्ते उनपर घृणा के वदले अद्धा होती थी।

#### ( ? )

एक दिन कजाकी को डाक का यैला लेकर आने में देर हो गयी। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलायी न दिया। मैं खोया हुआ-सा सड़क पर दूर तक आँखें फाइ-फाइकर टेखता था, पर वह परिचित रेपा न दिखलायी पड़ती यी। कान लगाकर सुनता था, पर 'मुन-मुन' की वह आमोदमय ध्वनि न 'सुनायी देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मिलन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता—कजाकी आता है १ पर या तो कोई 'सुनता ही न या, या केवल सिर हिला देता था।

सहसा 'भुन-भुन' की त्रावाज कानों में त्रायी । मुक्ते क्रूँ घेरे में चारों त्रोर भूत ही दिखलायी देते ये—यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी क्रूँ घेरा हा जाने के बाद, मेरे लिए त्याच्य हो जाती यो , लेकिन वह त्रावाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा । हाँ, वह कजाकी ही या । उसे देखते ही मेरी विकलता कोध में बदल गयी । मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके श्रलग खड़ा हो गया ।

कजाकी ने हॅंसकर कहा — मारोगे, तो मैं एक चीज लाया हूं, वह न दूँगा।
मैंने साहस करके वहा — जात्रो, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं।
कजाकी — त्रभी दिखा दूँ, तो दाँडकर गोद में उठा लोगे।
मैंने पिघलकर कहा — श्रच्छा, दिखा दो।
कजाकी — तो श्राकर मेरे कन्चे पर बैठ जाश्रो, भाग चलूँ। श्राज बहुत
देर हो गयी है। बाबूजी बिगड़ रहे होंगे।

मैंने श्रनद्रकर कहा-पहिले दिखा।

मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का हर न होता आरे वह एक मिनट भी और रुक सकता, तो शायद पाँसा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलायी, जिसे वह एक हाय से छाती से चिपटाये हुए था, लम्बा मुँह था, और दो ऑक चमक रही थीं। मैंने दोड़कर उसे कजाकी की गोद में ले लिया। वह हिरन का बचा था। श्राह! मेरी उस खुशी का कीन श्रनुमान करेगा? तब से किंटन परीदाएँ पास की, श्रन्छा पद भी पाया, रायवहादुर भी हुआ; पर वह खुशो किर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए, उसके कोमल स्पर्श का श्रानन्द उठाता घर की श्रोर दौड़ा। कजाकी को श्राने में क्यां इतनी देर हुई, इसका खयाल ही न रहा।

मेने पूछा-यह कहाँ मिला, कजाकी ?

कजाकी—भैया, यहाँ से थोड़ी, दूर पर एक छोटा-सा जगल है। उसमें बहुत-से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता थी कि कोई बचा मिल जाय, तो तुम्हें दूँ। ग्राज यह बचा हिरनों के मुख्ड के साथ दिखलायी दिया। मैं मुख्ड की ग्रांर दीड़ा, तो सब-ने-सब भागे। यह बचा भी भागा; लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। ग्रांर हिरन तो बहुत दूर निकल गये, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी से तो इतनी देर हुई।

यां वातें करते हम दोनां डाकखाने पहुँचे । वायूजी ने मुक्ते न देखा, हिरन के वच्चे को भी न देखा, कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी । विगदकर वोले— ग्राज इतनी देर कहाँ लगायी १ ग्रव धंला लेकर ग्राया हं, उसे लेकर क्या करूँ १ डाक तो चली गयी । वता, त्ने इतनी देर कहाँ लगायी १

कजाकी के मुँह से श्रावाज न निकली।

वायूजी ने कहा—तुमे शायद श्रव नीकरी नहीं करनी है। नीच है न, पेट भरा तो मीटा हो गया! जब भूखों मरने लगेगा, तो श्रॉखे खुलेगी।

कजाकी चुपचाप खड़ा रहा।

बाव्जी का कोध त्यार वढा। बोले-श्रव्हा, थैला रख दे त्यार त्रपने वर की राह ले। सूत्रर, त्रव डाक लेके त्याया है। तेरा क्या विगड़ेगा, जहाँ चाहेगा, मज्री कर लेगा। माये तो मेरे जायगी-जवाव तो मुक्तसे तलव हागा।

कजाकी ने क्य्रॉसे होकर नहा—सरकार, य्रव कभी देर न होगी। बायूजी—ग्राज क्यों देर की इसका जवाब दे ?

क वाकी के पास इसका कोई जवाब न था। त्राश्चर्य तो यह था कि नेरी भी जवान बन्द हो गयी। बाबूजी बढ़े गुरसेवर थे। उन्हें कान बहुत करना

पड़ता या, इसी से वात-वात पर मुँ भला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुक्ते कभी प्यार न करते थे। घर में केवल दो बार वएटे-वएटे भर के लिए भाजन करने ग्राते थे, वाको सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने वार-वार एक सहकारी के लिए श्रफप्ररंग से विनय की थी, पर इसका कुछ, ग्रसर न हुग्रा या। यहाँ तक कि तातील के टिन भी बावूजी दफ्तर ही मे रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शान्त करना जानती थीं, पर वह दफ्तर मे कैसे ब्रातीं। वेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते-देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास ग्रौर सापा छीन लिया गया ग्रोर उसे डाक्खाने से निक्ल जाने का नादिशी हुक्म सुना दिया। ग्राह ! उस वक्त भेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लड्डा होती, तो कजाकी का दे देता ह्यौर वावुजी को दिखा देता कि ह्यापके निमाल देने से कजाकी का वाल भी बॉका नहीं हुन्रा। किसी योद्धा को न्नपनी तलवार पर जितना घमएड होता है, उतना ही वमएड कजाको को ऋपनो चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा, तो उसके हाय कॉप रहे थे श्रीर श्रीखो से श्रीयू वह रहे ये। श्रीर इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी, जो मेरी गाद में मुँह छिपाये ऐसे चेन से वैठी हुई थी मानों माता की गोद में हो। जब कजाकी चला, तो मैं धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछ चला। मेरे घर के द्वार पर त्याकर कजाकी ने कहा - भैया, ख्रव घर जाख्रो, सॉक्स हो गई।

मैं चुपचाप खडा श्रपने श्रॉमुत्रों के वेग को सारी शक्ति से दवा रहा था। कजाकी फिर वोला—भैया, मैं कहीं वाहर थोड़े ही चला जाऊँगा। फिर श्राऊँगा श्रोर तुम्हें कामे पर वैठालकर कुदाऊँगा। वावूजी ने नौकरी ले ली है, तो क्या इतना भी न करने देंगे। तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊँगा, भैया। जाकर श्रम्मों से कह दो, कजाकी जाता है। उसका कहा-मुना माफ करे।

मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्माँजी से कुछ कहने के बदले बिलख-बिलखकर राने लगा। अम्माँजी रसोई से बाहर निकलकर पूछने लगीं—क्या हुआ, बेटा १ किसने मारा १ बाबूजी ने कुछ कहा है १ अच्छा, रह तो जाश्रो, आज घर आते हैं, तो पूछती हैं। जब देखो, मेरे लड़के को मारा करने हैं। यूप रहो बेटा, श्रव दुम उनके पास कमी मत जाना। मैंने वडी मुश्किल से ग्रावाज सँमालकर कहा--कजाकी ...

ग्रम्मों ने समभा, कजाकी ने मारा है; बोर्ली—ग्रन्छा, ग्राने दो कजाकी को। देखो, खड़े-खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा वेटा को मारे! ग्राज ही ता साफा; वल्लम, सब छिनवाये लेती हूँ। वाह!

मैंने जल्दो से कहा — नहीं, कजाकी ने नहीं मारा । वायूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा, बल्लम छीन लिया — चपरास भी ले ली।

ग्रम्मॉ—यह तुम्हारे वावूजी ने वहुत बुरा किया। यह वेचारा ग्रपने काम म इतना चाकस रहता है। फिर उसे क्यो निकाला ?

मेंने कहा - ग्राज उस देर हो गयी थी।

यह कहकर मेंने हिरन क बच्चे का गाद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। ग्रव तक ग्रम्मों जी की निगढ़ भी उस पर न पड़ी थी। उसे फ़ुद्द कते देखकर वह सहसा चोंक पड़ी ग्रीर लपककर मेरा हाय पकड़ लिया कि वहीं वह भयकर जीव मुफ्ते काट न खाय। मैं कहों तो फ़ूट-फ़ूटकर रो रहा था ग्रोर कहों ग्रम्मों की घवराहट देखकर खिलखिलाकर हॅस पड़ा।

ग्रम्मों — ग्ररे, यह तो हिरन का बचा है। कहाँ मिला !

मेने हिरन के बच्चे का सारा इतिहाम ग्रार उसका भीषण परिणाम ग्रादि से ग्रन्त तक कह मुनाया—ग्रम्मॉ, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूधरा हाता, ता पकड़ ही न सकता । सन्-सन्, ह्या की तरह उडता चला जाता था। कजाकी पोच-छः यएटे तक इस के पीछे दीडता रहा। तब कही जाकर बचा मिले। ग्रम्मोजी, कजाकी की तरह कोई दुनिया-भर मे नहीं दीड़ सकता, इसी से तो देर हा गयो। इसलिए वाब्जी ने वेचारे को निकाल दिया—चपरास, साफा, वल्लम, सब छीन लिया। ग्रय वेचारा क्या करेगा १ भृत्यों मर जायगा।

श्रम्मा ने पूछा--कहा हं कजाकी, जरा उस बुला तो लाग्रो।

मेने कहा—वाहर ता एड़ा है। कहता था, श्रम्मोजी से मेरा वहा-नुना माफ करवा देना।

श्रव तक श्रम्मोजी मेरे वृत्तान्त को दिल्लगी समभ रही-थीं। शायद वह समभती थीं कि वावूजी ने कजाकी को डोटा होगा, लेकिन मेरा श्रान्तम थाक्य सुनकर सशय हुशा कि सचहुच तो कजाकी वरखास्त नहीं कर दिया गया । वाहर त्राकर 'कजाकी ! कजाकी पुकारने लगीं, पर कजाकी का कहीं पता नया । मैंने वार-वार पुकारा, लेकिन कजाकी वहीं न था ।

खाना ता मैंने खा लिया—वच्चे शोक मे खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रवड़ी भी सामने हो , मगर बड़ी रान तक पड़े-पड़े सोचता रहा—मेरे पास रुपये होते, तो एक लाख रुपये कजाकी का टे देता श्रोर कहता—वावूजी से कभी मत बोलना । वैचारा भूखां मर जायगा । देखूँ, कल श्राता है कि नहीं । श्रव क्या करेगा श्राकर र मगर श्राने का तो कह गया है । मैं कल उसे श्रपने साथ खाना खिलाऊँगा ।

यही हवाई किले बनाते-बनाते मुभे नींद ग्रा गयी।

( ₹ )

दूसरे दिन मैं दिन-मर अपने हिरन के बच्चे के सेवा-सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण सस्कार हुआ। 'मुन्नू' नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियां और सहपाठियों में परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुक्तसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे-पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बननेवाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया, चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयाजना कर ली।

लेकिन सन्त्या होते हो मैं सब कुछ छोड़-छाड़कर सड़क पर जा खड़ा हुआ। छोर कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता या कि कजाकी निकाल दिया गया। है, अब उसे यहाँ आने को काई जरूरत नहीं रही। फिर भी न-जाने मुफे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुफे खयाल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरन्त घर आया। अम्माँ दिया-बत्ती कर रही या। मैंने चुरके से एक टाकरों में आटा निकाला, आटा हायां में लपेटे, टोकरों से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। आकर सड़क पर खड़ा हुआ। ही या कि कजाकी सामने से आता दिखलायी दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी वँघा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बँघा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला—तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया, कजाकी ?

कजाकी ने मुफ्ते उठाकर कन्धे पर वैटालते हुए कहा—वह चपरास किस काम की थी, भैया १ वह तो गुलामी की चपराम थी, यह पुरानी खुशी की चप--रास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ।

यह कहते-कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी, जो वहीं रखी यी। वोला-

यह ग्राटा कैसा है, भैया ?

मैंने सकुचाते हुए कहा — तुम्हारे ही लिए तो लाया हूँ । तुम भूखे होगे,ग्राज क्या खाया होगा ?

कजाकी की ग्रॉलें तो में न देख सका, उसके कन्ये पर बैटा हुग्रा था; हाँ, उसकी ग्रावाज से मालूम हुग्रा कि उसका गला भर ग्राया है। बोला - भैया, क्या दली ही रोटियाँ खाऊँगा <sup>१</sup> टाल, नमक, ची—श्रोर तो कुछ नहीं है। मैं श्रपनी भूल पर बहुत लिंजित हुआ। सच ता है, वेचारा रुखी रेटियाँ कैसे खायगा १ लेकिन नमक, दाल, बी कैसे लाऊँ १ छाव तो छम्मा चाँक मे हांगी। त्राय लेकर तो किसी तरह भाग त्राया था ( त्रभी तक मुक्ते न मालूम था कि मेरी चोरी पकड ली गयी, ब्राटे की लकीर ने सुराग दे दिया है )। ब्राव ये तीन-तीन चीजें कैसे लाऊँगा १ ग्राम्मॉ से मॉगॅगा तो कभी न देंगी। एक-एक पैसे के लिए तो घएगें रुलाती हैं, इतनी मारी चीर्जे क्या देने लुगी ? एका--एक मुक्ते एक बात याद आयी । मैने अपनी कितावां के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुभे पैसे जमा करके रखने में बडा ग्रानन्द ग्राता था। मालूम नहीं श्रव वह श्रादत क्यों वदल गयी। श्रव भी वही हालत होती, तो शायद-इतना फाकेमस्त न रहता। वावृजी मुक्ते प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खुव देते थे, शायद ग्रपने काम में व्यन्त रहने के कारण, मुक्तसं पिएड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सब से श्रासान समभते थे। इनकार करने में मेर राने श्रार मचलने का भय या। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। ग्रम्मॉ जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकृल था। उन्हें मेरे राने र्ग्नार मलन्वने से किनी काम में वाधा पड़ने वा भय न था। श्रादमी लेटे-लेटे दिन-भर राना चुन सकता है;-हिसाव लगाते हुए जोर की ग्रावाज से ध्यान वट जाता है। ग्राम्मो मुक्ते प्यार तो बहुत करती थीं; पर पैसे नानाम सुनतं ही उनकी त्योरियों बदल जाती थीं । मेर पास कितावें न थीं । हों- एक वस्ता या- जिसमें डाकखाने के दो-चार पार्म तह

करके पुस्तक रूप रखे हुए थे। मैंने सोचा—दाल, नमक ग्रीर घी के लिए क्या उतने पैसे काकी न हांगे ! मेरी तो मुट्टी में नहीं श्राते। यह निश्चय करके मैंने कहा—ग्रन्छा, मुक्ते उतार दो, तो मैं दाल ग्रीर नमक ला दूँ, मगर रोज ग्राया करागे न !

कजाकी-भैया, लाने को दोगे, तो क्यां न श्राऊँगा।

मैने कहा-मैं रोज खाने को दूँ गा।

कजाकी वोला-तो मैं रोज ग्राऊँगा।

मैं नीचे उतरा ह्योर दोड कर सारी पूँजी उठा लाय। । कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास काहनूर हीरा भी होता, तो उसकी भेंट करने में मुक्ते पसोपेश न होता ।

कजाकी ने विस्मित होकर पूछा--ये पैसे कहाँ पाये, भैया १ मैंने गर्व से कहा--मेरे ही तो हैं।

कजाक'—तुम्हारी श्रम्भोजी तुमको मारेगी, कहेगी—कजाकी ने फुसला-कर मँगवा लिये होते । भैया, इन पैसो की मिठाई ले लेना श्रीर श्राटा मटके में रख देना । मैं भूखों नहीं मरता । मेरे दो हाथ हैं। मैं भला भूखों मर सकता हूँ ?

मैंने बहुत कहा कि भैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिये। उसने वडी देर तक इधर-उधर की सैर करायी, गीत सुनाये श्रीर मुक्ते घर पहुँचा कर चला गा। मेरे द्वार पर श्राटे की टोकरी भी रख दी।

मैंने घर में कदम रखा ही या कि श्रम्मॉजी ने डॉटकर कहा—क्यो रे चोर, त् श्राटा क्हों ले गया था १ श्रव चारी करना सीखता है १ वता, किसको श्राटा दे श्राया, नहीं तो तेरी खाल उपेडकर रख दूंगी।

मेरी नानी मर गयी । श्रम्भों कोध-में सिंहनी हो जाती थीं । निटिपटाकर बोला--िकिसी को तो नहीं दिया ।

श्रम्भा — त्ने श्राटा नहीं निकाला १ देख कितना श्राटा सारे श्रागन में विखरा पड़ा है ?

मैं चुप खडा था। वह कितना ही धमकाती यीं, चुमकारती थां, पर मेरी जवान न खुलती थी। ग्रानेवाली विपत्ति के मय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि विगड़ती क्यों हो, श्राटा तो द्वार पर. रख़ा हुश्रा है, श्रोर न उठाकर लाते ही बनता था, मानो किया-शक्ति ही लुस हो गयी हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं।

सहसा कजाकी ने पुकारा—बहूजी, श्राटा द्वार पर रखा हुश्रा है। भेया मुक्ते देने का ले गये थे।

यह मुनते ही अम्मों द्वार की श्रोर चली गर्यों। कजाकी से वह पग्दा न करती थीं। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो में नहीं जानता; लेकिन अम्मों जी खाली टोकरी लिये हुए घर में आर्यी। फिर कोठरी में जाकर सन्दूक से कुछ निकाला श्रीर द्वार की श्रोर गर्यों। मैंने देखा कि उनकी मुट्टी बन्द थी। श्रव मुभसे वहाँ खड़े न रहा गया।

श्रम्मॉजी के पीछे-पीछे मैं भी गया। श्रम्माँ ने द्वार पर कई बार पुनाग, मगर कजाकी चला गया था।

मैंने बड़ी बीरता से कहा—मैं जाकर खोज लाऊँ, ग्रम्मॉजी १ ग्रम्मॉजी ने विवाहे बन्द करते हुए कहा—तुम ग्रॅंधेरे में कहा जाग्रोगे, ग्रभी तो यहीं खड़ा या। मैंने कहा कि यहीं रहना; मैं ग्राती हूँ। तबतक न-जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा सकोची है। ग्राटा तो लेता ही न या। मैंने जबरदस्ती उनके ग्रॅंगांछे में बाँध दिया। मुक्ते तो बेचारे पर बड़ी दया ग्राती है। न-जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। इपये लायी थी कि दे हूँगी; पर न-जाने वहाँ चला गया। ग्रव तो मुक्ते भी साहस हुग्रा। मैंने ग्रपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बचो के साथ समभदार बचे बनकर माँ-नाप उनपर जितना ग्रम्हर डाल सबते हैं, जितनी शिचा दे सबते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं।

ग्रम्मोजी ने कहा—तुमने मुफरे पृत्र क्यो न लिया १ क्या में कजाकी को घोड़ा-सा ग्राटा न देवी १

मैंने इसवा उत्तर न दिया। दिल में कहा—इस वक्त तुम्हें कजाकी पर द्या थ्रा गर्नी हैं. जो चारे दे टालों; लेकिन में मोगता, तो मारने दौड़ती। हों यह सोचवर चित्त प्रमन्न हुणा कि थ्रव कजाकी भूवा न मरेगा। श्रम्भों उसे रोज खाने को देंगी और यह रोज मुक्ते कन्धे पर विश्वकर सैर करायेगा।

दूसरे दिन में दिन-भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर

जाकर खड़ा हो गया। मगर श्रॅंचेरा हा गया श्रौर कजाकी का कहीं पता नहीं। विये जल गये, रास्ते में सन्नाय छा गया, पर कजाकी न श्राया।

मैं रोता हुन्ना घर न्नाया। न्नम्माँजी ने पूछा—क्यों राते हो, वेटा १ क्या -कजाकी नहीं न्नाया १

में और जोर से रोने लगा। अम्मॉजी ने मुफ्ते छाती से लगा लिया। मुफ्ते -ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कएठ गद्गद् हो गया है।

उन्होंने कहा —वेटा चुप हो जाश्रो । मैं क्ल किसी हरकारे को भेजकर कजाको को बुलवाऊंगी ।

में राते-ही-राते सो गया। सवेरे ज्याही द्याँखें खुर्ली, मेने अम्मॉजी से कहा — कजाकी को बुलवा दो।

श्रम्मों ने कहा — श्रादमी गया है, वेटा । कजाकी श्राता होगा । खुश होकर खेलने लगा । मुक्ते मालूम या कि श्रम्मों जी जो बात कहतों हैं, उमे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को मेज दिया था। दस बजे जब मैं मुन्तू को लिए हुए घर श्राया, तो मालूम हुश्रा कि कजाकी श्रपने घर पर नहीं मिला । वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न-जाने कहाँ चले गये। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है।

वालकें का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने मार्थों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हाते। उन्हें यह भी श्रात नहीं होता कि कौन-सी वात उन्हें विकल कर रही है, कौन-सा काँश उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों वार-बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, खेलने में जी नहीं लगता १ मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी वाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता। ओं के कजाकी को दूँढ रही थीं। वह कहाँ चला गया १ कहीं भाग तो नहीं गया १

तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सदक पर खड़ा था। सहसा मेने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी छोर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था, न-जाने कियर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहां कजाकी की बन्ध तक न मिली।

चर ग्राकर मैंने ग्रम्मॉजी से यह वात कही । मुफे ऐसा जान पड़ा कि वह यह वात सुनकर बहुत चिन्तित हो गयीं ।

इसके बाद दा-नीन दिन तक कजाकी न दिखलायी दिया। मैं भी ग्रब उसे कुछ-कुछ भूनने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने हो निप्टुर भी हो जाते है। जिस खिलोंने पर प्राण देते हैं. उसी को दो-चार दिन के बाद पटककर फोड़ भी टालते हैं।

दस-बारह दिन श्रौर बीत गए। दोपहर का समय था। बाबू की खाना खा रहे थे। मैं मुन्तू के पैरा में पीनस की पैकनियों बॉध रहा था। एक श्रोरत घ् घट निकाले हुए श्राची श्रोर श्रोगन में खड़ी हो गयी। उसके कपड़े फटे हुए श्रौर मैले थे, पर गारी, सन्दर स्त्रो थी। उसने मुक्तले प् श्रा—भैया, बहू की कहाँ हैं ?

मैंने उसके पास जाकर उसका मुँह देखते हुए कहा—तुम कीन हो, क्या बेचती हो ?

ग्रीरत—कुछ वेनती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गष्टे लायी हूँ। भैया, तुम्हें तो कमल गष्टे बहुत ग्राच्छे लगते हैं न ?

मैंने उमक हाथों से लड़कती हुई पोटली को उलुक नेत्रों से देखकर पूछा— कहाँ से लायी हा ? देख ।

र्शारत--तुम्हारे हरकारे ने भेजा है, भैया !

मैंने उछलकर पृक्ठ-क नाकी ने ?

श्रारत ने शिर हिलाकर 'हों' कहा श्रीर पोटली खोलने लगी । इतने में श्रममों जी भी ग्मोडें से निकत श्रायीं । उसने श्रममों के पेरी को स्पर्श दिया । श्रममों ने पृद्य — त् कजाकी की घरवाली है ?

श्रॉरत ने भिर भुका लिया। श्रम के — श्रावकल कवाकी क्या करता है ?

श्रारत ने रोकर कहा - बहूजी, जिन दिन में श्रापके पास ने श्राटा लेकर गये हैं. उसी दिन से बीमार पहें हैं। वस, भैया-भैना विधा करते हैं। भैया ही में उनका मन दसा रहता है। चौंक-चौंककर 'भैया! भैया।' वहते हुए द्वार की श्रोर दोवते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है, बहूजी! एक दिन मुक्तमें सुछ बहा न सुना, घर से चल दिये श्रीर एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैना ने उन्हें देख लिया, तो भागे। तुम्हारे पास श्राते हुए लजाते हैं। मैंने कहा—हाँ-हाँ, मैंने उम दिन तुमसे जो कहा था, ग्रम्मौंजी ! श्रम्माँ—घर में कुछ खाने-पीने को है ?

श्रीरत—हाँ बहूजी, तुम्हारे श्रासिरबाद से खाने-पीने का दु.ल नहीं है । श्राज सबेरे उठे श्रार तालाव की श्रोर चले गये। बहुत कहती रही, बाहर मत जाश्रा, हवा लग जायगी। मगर न माना ! मारे कमजोरी के पर काँपने लगते हैं, मगर तालाव में बुसकर ये कमल गष्टे तोड़ लाये। तब मुक्क से क्हा—ले जा, मैया का दे श्रा। उन्हें कमल गष्टे बहुत श्रच्छे लगते हैं। दुशल-छेम पूछती श्राना

मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिये थे श्रीर मजे में चल रहा था। श्रम्मों ने बहुत श्रांखें दिखायी, मगर यहाँ इतना सब्र कहाँ।

श्रम्मा ने कहा-कह देना, सब कुशल है।

मैंने कहा—यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाश्रोगे तो फिर तुमसे कभी न बालेंगे, हॉ!

श्रौरत ने श्रपना कपड़ा उठाया श्रौर वली गयी। श्रम्माँ ने वहुत पुकारा; पर वह न ककी। शायद श्रम्माँ जी उसे सीधा देना चाहती थीं।

अम्माँ ने पूछा-सचमुच वहाल हो गया ?

बाबूजी—श्रीर क्या भूठे ही बुला रहा हूँ। मैंने तो पाँचवें ही दिनः उसकी वहाली की रिपोर्ट की थी।

ऋम्मॉ—यह तुमने बहुत ऋच्छा किया। वाबूजी—उसकी बीमारी की यही दवा है।

( 8)

भात काल मैं उठा, तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठो टेकता हुया चला त्या रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था। मालूम होता था, बूढा हा गया है। हरा-भरा पेड़ खुबकर ठूँठा हो गया था। मैं उसकी ख्रोर दौड़ा ख्रीर उसकी कमर से चिमट ग्या। कजाकी ने मेरे गाल चूमे ख्रीर मुफे उठाकर कन्से पर बैठालने की सेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की मौति भूमि पर हायों ग्रीर बुटना के वल खड़ा हो गया ग्रार मैं उसकी पीट पर सवार होकर डाकखाने की ग्रोर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता या ग्रीर शायद कजाकी मुक्तसं भी ज्यादा खुश था।

वाबूजी ने कहा — कजाकी, तुम वहाल हो गये। अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरा पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाष्य में दोनां मुख भोगना न लिखा या — मुन्नू मिला, तो कजाकी छूय, कजाकी आया, तो मुन्नू हाय मे गया और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुःव है। मुन्नू मेगी ही यालो मे खाता या। जब तक मैं खाने न वेट्रू, वह भी कुछ न खाता या। उसे भात से वहुन ही रुचि यी, लेकिन जब तक खूब बी न पड़ा हो, उसे सन्तोप न होता या। वह मेरे ही साय सोता या और मेरे ही साय उटना भी या। सफाई तो उसे इननी पसन्द यी कि मल-मूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैटान में निकल जाना या। कुत्तां से उसे चिढ यी, कुत्तां को घर में न बुमने देता। कुत्ते को देखते ही याली से उट जाता और उमे टीडकर घर रो बाहर निकाल देता या।

कजाकी को डाकलाने में छोड़कर जब में खाना खाने गया, तो मुन्नू भी श्रा बैठा। ग्राभी दो-त्यार ही कीर खाये ये कि एक वडा-सा भवरा छता णॉगन में दिखायों दिया। मुन्नू उने देखते ही दोडा। दूनरे घर में जाकर छुता चृहा हो जाता है। भवरा कुता उसे जाने देखकर भागा। मुन्नू को जब लोट ग्राना चाहिये था; मगर वह छुता उनके लिए यमराज का दूत या। मुन्नू को उसे घर से निकालकर हो मन्तोप न हुग्रा। यह उमें घर के बाहर मेंदान में भी दीइने लगा। मुन्नू को शापद खयाल न रहा कि यहां मेरी ग्रानवरारी नहीं हं। यह उसे तेर में पहुँच गया या, जहां भवरे का भी उत्तमा ही ज्यिकार था, जितना मुन्नू का। मुन्नू छुना को भगाते-भगाने कदाचित् ग्रामे वाहुवल पर वमएड करने लगा था। वह यह न समभता या कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामा वह भय काम किया करता है। भवरे ने इस मैदान में ग्राने ही उत्तरकर मुन्तू की गरदन दवा दी। बेचारे मुन्नू के मुँह ने श्रावाज तक न निक्ती। जब पड़ोसिया ने शार मचावा, तो में दीड़ा। देखा, तो मुन्नू मरा पढ़ा है ग्रार भवरे का कही पता नहीं।

# याँसुओं को होली

नामों को विगाइने कि प्रथा न-जाने क्व चली ग्रीर कहाँ ग्रुरू हुई। कोई इस संसार-व्यापी रोग का पता लगाये तो ऐतिहासिक ससार में ग्रवश्य ही ग्रुपना नाम छोड़ जाय। पिरहत का नाम तो श्री विलास था, पर मित्र लोग मिलविल कहा करते थे। नामों का ग्रसर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ जाता है। वेनारे सिलविल स्चम्च ही सिलविल थे। दफ्तर जा रहे हैं, मगर पाजामें का इजार-चन्द नीचे लटक रहा है। निर पर फेल्ट-फैप है, पर लम्बी-गी जुटिया पीछे भाँक रही है, ग्रन्तकन यां बहुत सुन्दर है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वह भलामानस कोंड़ी हाथ में न लेता। ग्रीर होली का दिन तो उनकी भीषण परीन्ता का दिन था। तीन दिन वह घर से बाहर न निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बचा फेंस जायें, मगर घर में बुसकर तो फीजदारी नहीं की जाती। एक-ग्राथ बार फैसे भी, मगर धिंघया पुतिया कर वेदाग निकल गये।

लेकिन श्रविश समस्या बहुत किन हो गयी थी। शास्त्रों के श्रनुसार २५ वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालन करने के बाद उन्होंने ।ववाह किया था। ब्रह्मचयं के परिपक्त होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वह तीन वर्ष के गाँने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से उन्हें कोई शका न थी, तथापि वह श्रीरतों को सिर चढाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें श्रपना वही पुरान-धुराना ढझ पसन्द या। बीवी को जब क्सकर होट दिया, तो उसकी मजाल है कि रग हाथ से खुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने श्रानेवाले थे। पुरानी मसल है, 'वहन श्रन्दर तो माई सिकन्दर'। इन सिकन्दरों के श्राक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न स्फता था। मित्र लोग घर में न जा सकते थे, लेकिन सिकन्दरों को कान रोक सकता है।

स्त्री ने श्राँख प्राइकर कहा—श्ररे भैया ! क्या सचमुच रग न घर लाश्रोंगे ! यह कैसी होली है, वावा ! सिलविल ने त्योरियों चढाकर कहा —वस, मेंने एक बार कह दिया श्रीर बात दोहराना मुक्ते पसन्द नहों। घर में रग नहों आयेगा श्रोर न कोई छुयेगा ! सुक्ते कपडों पर लाल छींटे देखकर मचनी आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है।

स्त्री ने सिर मुक्ताकर कहा—तो न लाना रग-संग, मुक्ते रग लेकर क्या करना है। जब तुम्हो रंग न छुत्रागे, ना में कैमे छू सकनी हूँ। सिनविल ने प्रसन्न होकर कहा—निम्यन्देह यहो साध्यो न्त्रो का धर्म है।

'लेकिन भैया तो त्रानेवाले हैं। यह क्या मानेंगे ?'

'उन के लिए भी मैंने एक उगय छाच लिया है। उसे सकत करता तुम्हारा काम है। मैं वामार बन जाऊंग। एक चाटर ब्राहकर लेट रहूँगा। तुम कहना, इन्हें ज्वर ब्रागया। वस, चलो छुट्टी हुई।'

स्त्रों ने ग्रांपं नचाकर कहा — रे नाज, कैना वार्ते मुंह से निकालते हो। प्रवर जाय मुद्दे के घर, यहाँ ग्राये तो। मुंह मुल्लस दूँ निगोड़े का।

'तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है ?'

'तुम ऊपरपाली छाटी कोठरों में छित रहता, में कह दूँ तो, उन्हाने जुलाव लिया है। बाहर निकलंगे तो हवा लग जायगी।

परिहतजी खिल उठे -- वस, यस, यही सबसे ग्रन्छ।।

#### ( ? )

होली का दिन है। वाहर हाहाकार मचा हुप्रा है। पुगी जनाने में ध्रवीर छार गुनान के सिवा छार काई रंग न खेला जाता या। छत्र नीले, हरे, काले, नमा रंगा का मेल हो गया है छोर इस नगठन ने बना। छादनों के लिए ता नमय नहीं। हो, देशना बच। सिल येन के दाना नाते मुह्ते-मर के महीं, छोरता, बचीं छोर बृहा का निजाना बने हुए थे। बहुर के जियान- पाने के कर्श, दोकार —यहाँ तक कि तखतीरें भी रग उठी था। यह में भी यही हान था। मुह्ते की ननई भना कब मानने लगी थीं। परनाला नक रंगीन हा गया था।

वहें माने ने प्रा-मनो रो चम्मा, नमा सन्तुन उनको तबीयन अब्द्री नहीं ? साना धाने भी न श्राये ?

चम्पा ने सिर भुक्ताकर कहा—हो भैया, रात ही से पेट में कुछ टर्द होने लगा। डावटर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है।

जरा देर वाद छोटे साले ने कहा—क्या जीजीजी, क्या भाई साहव नीचे नहीं आयेंगे १ ऐसी भी क्या वीमारी हैं 'कहो तो ऊपर जाकर देख आऊँ । चम्पा ने उसका हाथ पकड़कर कहा—नहीं-नहीं, ऊपर मत जैया ! वह

रग-वग न खेलेंगे। डाक्टर ने हवा में निकलने का मना कर दिया है।

दोनों भाई हाय मलकर रह गये।

सहसा छोटे भाई को एक बात स्फी--जीजाजी क कपड़ा के साथ क्यां न होली खेले । वे तो नहीं वीमार हैं।

वड़े भाई के मन में भी यह बात बैठ गयी। बहन वेचारी ग्रव क्या करती १ सिकन्दरा ने कुं जियों उसके हाथ से ले ली ग्रांर सिलबिल के सारे कपड़े निकाल-ानवालकर रग डाले। रूमाल तक न छोड़ा। जब चम्पा ने उन कपड़ों को ग्रांगन में ग्रलगनी पर सूखने को हाल दिया ता ऐसा जान पड़ा, मानो विसी रगरेज ने ब्याह के जोड़े रॅंगे हो। सिलबिल ऊपर बैठे-बैठे यह तमाशा देख रहे थे, पर जवान न खोलते थे। छाती पर सॉप-सा लोट रहा था। सारे वृद्ध खराब हो गये, द्यतर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुःशं को मेरे कपड़ा से न जाने क्या बैर था।

घर में नान। प्रकार के स्वादिष्ट व्यक्तन वन रहे थे। मुहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चम्पा भी जुती हुई थी। दोनों भाई श्रौर कई श्रन्य सज्जन श्राँगन में भोजन करने वैठे, तो बड़े साले ने चम्पा से पूछा—कुछ उनके लिए, भी खिचड़ी-बिचडी बनायी है। पूरियों तो बेचारे श्राज खान सकेंगे।

चम्पा ने क्हा--ग्रामी ता नही बनायी, ग्रव बना लूँगी।

'बाह री तेरी अनल ! अभी तक तुभे इतनी फिक्र नहीं कि वह वेचारे खायँगे वया। तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल श्रीर मूँग की दाल।'

लीजिए—िखचड़ी पनने लगी। इघर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। चिलविल रूपर बैठे श्रपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का दी कारण मालूम होता था—विवाह। चम्पा न त्राती, तो ये साले स्यों त्राते, कपड़े क्यों खराव होते, होली के दिन म्म को खिचड़ी क्यां खाने को मिलती १ मगर त्राव पळ्ठताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने मोजन किया, उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गयी। वहें साले ने खुद चम्पा को ऊनर भेजा कि खिचड़ी की याली ऊपर दे त्राये।

सिर्जावल ने याली की श्रार कुपित नेत्रों से देखकर कहा-इंस मेरे सामने से हटा ले जाव।

'क्या भ्राज उपास ही करागे ?'

'तुम्हारी यही इच्छा है, ता यही सही।'

'मेंने क्या किया। सबेरे तं जुती हुई हूँ। भैया ने खुद खिनड़ी डलवायी त्र्यौर मुक्ते यहां भेजा।'

'हॉ, वह तो मैं देख रहा हूं कि मैं घर का म्यामी नहीं। सिकन्डरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है. नगर मैं यह नहीं मान मकता कि तुम चाहती, तो ख्रोर लोगों के पहले ही मेरे पान यालों न पहुँच जाती। मैं इसे पितवत धर्म के विषद्ध समभता हूँ, ख्रार क्या कहूँ।'

'तुम तो देख रहे थे कि दोना जने मेरे सिर पर नवार थे।'

'श्रव्ही दिल्लगी है कि श्रोर लाग नाममाने श्रार खत्ते उड़ायेँ श्रोर मुक्ते म्ग की लिचडी दी जाय। यह रे नमीव !'

'तुम इसे दो-चार कौर खा लो, मुक्ते उपाही अवनर मितेगा, दूपरी याली लाऊँगी।'

'सारे कपड़े रॅगवा डाले, दफ्तर कैमे जाऊँगा? यह दिल्लागी मुक्ते जरा भी नहीं भाती! में इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने सन्दूक की कुछी क्यों दे दी शक्या में इतना पूछ सकता हूँ ?'

·जबरटस्ती छीन ली। तुमने मुना नहीं ? करती क्या ??

'श्रन्छा, जो हुश्रा सो हुश्रा, यह याती ले जाव। धर्म सम्भना, तो दूसरी याली लाना, नहीं ता श्राज वत ही सही।'

एकाएक पेरों की ग्राहर पाकर निजविल ने सामने देवा, तो दोनों साले ग्रा रहे हैं। उन्हें देखने ही विचारे ने मुँह बना लिया, चाटर में रारीर दक जिया ग्रीर कराहने लगे। बड़े साले ने कहा—कहिए, कैसी तबीयत है ? थोड़ी-सी खिचड़ी खालीजिए। सिलविल ने मुँह वनाकर कहा—ग्रामी तो कुळु खाने की इच्छा नहीं है। 'नहीं, उपवास करना तो हानिकर होगा। खिचड़ी खा लोजिए।' वेचारे सिलविल ने मन में इन टोनों शैतानों को खूव कोसा ग्रीर विष की मों ति खिचड़ी करट के नीचे टतारी। ग्राज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी! जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गयी, टोनों वहाँ डटे रहे, मानों जेल के ग्राधिकारी किसी ग्रानशन बतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। वेचारे को दुँस-ट्रॅस खिचडी खानी पड़ी। पक्वानों के लिए गुआवश ही न रही।

दस बजे रात को चम्पा उत्तमे पदार्थों का थाल लिये पितदेव के पास पहुँची। महाशय मन-ही-मन भुँ भला रहे थे। माइयां के सामने मेरी परवाह कौन करता है। न जाने कहाँ से दोनां शैतान पट पड़े। दिन-भर उपवास कराया श्रीर श्रमी तक भोजन का कहीं पता नहीं। वार चम्पा को थाल लाते देखकर कुछ श्रिश्न शान्ति हुई। बोले—श्र तो बहुत सबेरा है, एक-दो घरटे बाट क्यों न श्रायीं? चम्पा ने सामने थाली रखकर कहा—तुम तो न हारी ही मानते हो, न जीती। श्रव श्रांखर चे दो मेहमान श्राये हुए हैं, इनका सेवा-सत्कार न करूं तो भी तो काम नहीं चलता। तुम्हीं को बुरा लगेगा। कौन रोज श्रायंगे।

'ईश्वर न करे कि रोज आयें, यहां तो एक ही दिन मे विधया बैठ गयी।' याल की सुगन्धमय, तरवतर चीज देखकर सहसा पिरहतजी के मुखार-विन्द पर मुखान की लाली दांड गयी। एक-एक चीज खाते थे और चम्पा को सराहते थे—सच कहता हूँ, चम्पा, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं खायी थीं। हलवाई साला क्या बनायेगा। जी चाहता हैं, कुछ इनाम दूँ।

'तुम मुक्ते बना रहे हो। क्या करूँ, जैसा बनाने आता है, बना लायी।' 'नहीं जी, सच कह रहा हूँ। मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गयी। आज मुक्ते शत हुआ कि भोजन का सम्बन्ध उदर से इतना नहीं, जितना आत्मा से है। बतलाओ, क्या इनाम दूँ १'

'जो मौंगू, वह दोगे ?'

'दूँगा—जनेक की कसम खाकर कहता हूँ।'

'न दो तो मेरी बात जाय।'

'कहता हूँ भाई, ग्रव कैसे कहूँ । क्या लिखा-पढ़ो कर द्ूँ?'

'ग्रन्छा, तो मॉगती हूँ । मुफे ग्रयने साथ होली खेलने दो ।'

परिहतनी का रग उड गया। श्रांखे फाइकर बोले —होली खेलने दूं १ मैं तो होली खेलता नहीं। कभी नहीं खेला। होलो खेलना होता, तो घर में छिप-कर क्यों पैठता।

'श्रोरों के साय मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा।'

'यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज का आने पर मे उचित समभू"? उसे किस न्याय से घर के वाहर अनुचित समभू", साचो।'

चम्पा ने सिर नीचा करके कहा—घर मे ऐसी कितनी वाते उचित समभते हो, जो घर के वाहर करना अनुचित हो नहीं पाप भी है।

पिटतजी भेंपत हुए वाले — ग्रन्छा भाई, तुम जोती, मैं हारा। ग्रन्न मैं तुम से यहीं दान माँगता हूँ...

'पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुमलं दान मॉगना'—यह कहते हुए चम्पा ने लांटे का रग उठा लिया त्रोर पिडतजो का मिर से पाँग तक नहला दिया। जबतक वह उठकर भाग उसने मुट्टा-भर गुनाल लेकर सारे मुँह में पोत दिया।

परिडत जो रोनी स्रत बनाकर बोले — ग्रमी ग्रार कसर बाकी हा, तो वह भी पूरी कर लो। में न जानता था कि तुम मेरी ग्रान्तोन की सॉप बनागो। ग्रव ग्रीर कुछ रग बाकी नहीं रहा?

चम्पा ने पित के मुख की ज्ञार देखा, तो उप पर मनावेदना का गहरा रंग भलक रहा या। पछता रर वाली —क्या तुम सचनुच युग मान गये हा? मैं तो समभती थी कि तुम केवल मुक्ते चिढ़ा रहे हो।

श्रीवलास ने कारते हुए स्वर में कहा — "नहा चम्पा, मुक्ते द्वरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुक्ते उस कर्तव्य की याद दिला दो, जा में श्रयनो कायरता के कारण भुला वैटा या। यह मामने जा चित्र देख रहा हा, मेर परम मित्र मनहरनाय का है, जो प्रत्र मंग्रत में नहीं है। तुमने क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भादक कितना साहसी श्रादमी था! देश को दशा देख-देखकर उसका खून जलता रहता या। १६-२० भी फोई उम्र होती है; पर वह उसी उम्र में प्राने जोवन

वहें साले ने कहा—कहिए, कैसी तवीयत है ? थोड़ी-सी खिचड़ी खालीजिए ! सिलविल ने मुँह बनाकर कहा—ग्रामी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है ! 'नहीं, उपवास करना तो हानिकर होगा। खिचड़ी खा लीजिए !' वेचारे सिलविल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूव कोसा ग्रारे विष की भॉति खिचड़ी वर्स्ट के नीचे उत्तरी। ग्राज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी! जब तकसारी खिचड़ी समाप्त न हो गयी, टोनो वहाँ डटे रहे, माने जेल के ग्रिधकारी किसी ग्रानशन बतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। वेचारे को दूँस-टूँस खिचडी खानी पर्डा। परवानों के लिए गुझायश ही न रही।

दस वजे रात को चम्पा उत्तम पदार्थों का थाल लिये पतिदेव के पास
पहुँची । महाशय मन-ही-मन भुँ भला रहे थे । भाइयां के सामने मेरी परवाह
कौन करता है । न जाने कहाँ से दानां शैतान फर पड़े । दिन-भर उपवास कराया
और अभी तक भोजन का वहीं पता नहीं । वार चम्पा को थाल लाते देखकर
कुछ अभि शान्ति हुई । बोले—अ तो बहुत सवेरा है, एक-दो घरटे वाद क्यों
न आयीं १ चम्पा ने सामने थाली रखकर कहा—तुम तो न हारी ही मानते हो,
न जीती । अब आखिर ये दो मेहमान आये हुए हैं, इनका सेवा-सत्कार न करूँ
तो भी तो काम नहीं चलता । तुम्हां को बुरा लगेगा । कौन रोज आयंगे ।

'ईश्वर न करे कि रोज ग्रायें, यहाँ तो एक ही दिन में विधया बैठ गयी।' याल की सुगन्धमय, तरवतर चीज देखकर सहसा पिरहतजी के मुखार-विन्द पर मुखान की लाली दांड़ गयी। एक-एक चीज खाते थे ग्रार चम्पा को सराहते थे—सच कहता हूँ, चम्पा, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं खायी थीं। इलवाई साला क्या बनायेगा। जी चाहता है, कुछ इनाम दूँ।

'तुम मुक्ते बना रहे हो। क्या करूँ, जैसा बनाने आता है, बना लायी।' 'नहीं जी, सच कह रहा हूँ। मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गयी। आज मुक्ते ज्ञात हुआ कि भोजन का सम्बन्ध उदर से इतना नहीं, जितना आत्मा से 'है। बतलाओ, क्या इनाम दूँ १'

'जो मॉगू, वह दोगे ?'

'दूँगा—जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ।'

चात नहीं थी। ग्रागर हम लोग ग्रापने कर्तव्य को भूल न गये होते, तो ग्राज यह दशा ही क्यो होती १ ऐमी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, ग्राव्छी-ग्राव्छी चीजे खाने ग्रार ग्राव्छे-ग्राव्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। यह मत है, तप है, ग्रामे भाइयों से प्रेम ग्रांग महानुभृति करना ही त्योहारों का खाम मतलव है। ग्रारे कपड़े लाल करने के पहले चून को लाल कर लो। सुफेद चून पर यह लाली शोभा नहीं देती।

'यह कहकर वह चना गया। मुक्ते उम वक्त यह फटकार वहुत बुरी मालूम हुटे। ग्रगर मुक्तमे वह नेवा-भाव न था, तो उसे मुक्ते यों धिक्कारने का कोई ग्रिधकार न था। घर चला ग्राया, पर वे वातें वरावर मेरे कानां में गूँजनी रहीं। होली का सारा मजा विगड गया।'

'एक महीने तक हम दोनों से मुलानात न हुई। कालेज इम्तहान की तैयारी के लिए बंद हो गया या। इमलिए कालेज में भी भेट न होती थी। मुक्ते युछ एतवर नहीं, वह कब छौर कैसे बीमार पड़ा, कब छपने घर गया। सहमा एक दिन मुक्ते उसका एक पत्र मिला। हाय र उस पत्र को पढ़कर छाज भी छाती फटने लगती।'

श्रीविलाम एक क्रण तक गला कक जाने के कारण बोल न मके। फिर बोले—किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊँगा। लिखा था, मुक्तसे ब्राल्सी बार मिल जा, ब्राव शायद इस जीवन में मेंट न हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पडा। उसका घर मेरट के जिले में था। दूमरी गाड़ी जाने में ब्राधा बर्स्ट की क्सर थी। तुरन्त चल पड़ा। मगर उसके दशन न बदे थे। मेरे पहुँचने के पहले ही वह सिधार खुना था। चम्पा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेली, होली ही नहीं, ब्रांर सभी त्याहार छाड़ दिये। ईश्वर ने शायद मुक्ते किया की शक्ती नहीं टी। ब्रांव बहुत चाहता हूँ कि कोई मुक्तमें नेवा का काम ले। खुट ब्रागे नहीं बढ़ चकता; लेकिन ब्रांक वह रंग डालकर तुमने मुक्ते उस धिक्कार की याद दिला दी। उपवर मुक्ते ऐसी शक्ति है कि में मन में हो नहीं, कर्म में भी मनहरन वन्।

यह यहते हुए श्रीविलास ने नश्तरी ने गुलाल निकाला ग्रार उने चित्र पर खिड़ककर प्रणाम किया। का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवनर पाकर वह इस तग्ह उसे पकड़ता था, मानो सम्पत्ति हो। जन्म का विरागी था। वासना तो उसे छू ही न गयी थी। हमारे छोर साथी मैर-सपाटे करते थे, पर उसका मार्ग मवसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार, वहीं अन्याय देखा छोर भवें तन गयीं, वहीं पत्रों में छत्याचार की खबर देखी छोर चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न हाता। किसी मुसीवत के मारे का उद्घार करने को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। छो-जाति का इतना छाटर छोर नम्मान कोई क्या करेगा? छी उसके लिये पूजा छार भक्त की वन्तु थी। पाँच वर्ष हुए, यही होली का दिन था। में भग के नशे में चूर, रग में मिर से पाँच तक नहाया हुआ, उने गाना सुनने के लिए बुलाने गया, तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने की तैयार है। पूछा—कहाँ जा रहे हा?

'उसने नेरा हाथ पकड़कर वहा—तुम ग्राच्छे वक्त पर ग्रा गये, नहीं ता सुके जाना पड़ता। एक ग्रनाथ बुढिया मर गयी ह, काई उसे कन्धा देनेवाला नहीं मिलता। काई किसी मित्र ने मिलने गया हुन्ना है, काई नमें में चूर पड़ा हुन्ना है, कोई मित्रा की दावत कर रहा है, कोई महिफिन सजाये वैठा है। कोई लाश को उठानेवाला नहीं। ब्राह्मण-ल्लिय उस बमारिन की लाश कैसे छुनेने, उनका तो धर्म श्रष्ट होता है, कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से दो कहार मिले हैं। एक में हूं, चोथे श्रादमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें मेज दिया।

चलो, चलॅ ।'

'हाय ! श्रगर मैं जानता कि यह प्यारे मनहर का श्रादेश है, तो श्राज मेरी श्रात्मा को इतनी ग्लानि न होती । मेरे घर कई मित्र श्राये हुए थे । गाना हो रहा था । उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुक्ते अप्रिय लगा । बोला—इस वक्त तो भाई, मैं नहीं जा सक्गा । घर पर मेहमान वैठे हुए हैं। मैं उम्हें ज्ञालों श्राया था।'

'मनहर ने मेरी ग्रोर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा—ग्रन्छी वात है, तुम जाग्रो, मैं ग्रौर कोई साथी खोज लूँगा। मगर तुमसे मुफ्ते ऐसी भ्राशा नहीं थी। तुमने भी वही कहा, जो तुमसे पहले ग्रौरों ने कहा था। कोई नयी वात नहीं थी। ग्रागर हम लोग ग्रापने कर्तव्य को भूल न गये होते, तो ग्राज यह दशा ही क्यों होती है ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, ग्राच्छी-ग्राच्छी चीजे खाने ग्रार ग्राच्छे-ग्राच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। यह बत है, तप है, ग्रापने भाइयों से प्रेम ग्रार सहानुभूति करना ही त्योहारों का खाम मतलव है। ग्रार करड़े लाल करने के पहले म्यून को लाल कर लो। सुफेद म्यून पर यह लाली शोभा नहीं देती।

'यह कहकर वह चना गया । मुक्ते उम वक्त यह फटकारे बहुत बुरी मालूम हुई । ग्रगर मुक्तमे वह तेवा-भाव न या, तो उसे मुक्ते यां धिक्कारने का कोई ग्रिधकार न था । घर चला ग्राया ; पर वे वार्ते वगवर मेरे कार्ना में गूँजती रही । होली का सारा मजा विगड गया ।'

'एक महीने तक हम दोनों से मुलाकात न हुई। कालेज इम्तहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था। इमलिए कालेज में भी भेट न होती थी। मुफे बुळ खबर नहीं, वह कब ग्रीर कैसे बीमार पड़ा, कब ग्रंपने घर गया। महमा एक दिन मुक्ते उसका एक पत्र मिला। हाय। उस पत्र की पढ़कर ग्राज भी छाती फटने लगती।'

श्रीविलास एक क्रण तक गला कक जाने के कारण बोल न सके। फिर बोले—किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊगा। लिखा था, मुभने आग्विरी बार मिल जा, अब आयद इस जीयन में में इन हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पदा। उसका घर मेग्ड के जिले मे था। दूसरी गाड़ी जाने में आधा घएटे की कमर थी। तुरन्त चल पड़ा। मगर उसके दर्शन न बदे थे। मेरे पहुँचने के पहले ही यह सिधार चुका था। चम्पा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेली, होली ही नहीं, आर मभी त्योहार छोड़ दिये। ईश्वर ने शायद मुभे किया की जक्ती नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुमसे मेवा का काम ले। खुट आने नहीं बढ़ सकता; लेकिन बीछे चलने को तैयार हूँ। पर मुभसे मोई काम लेनेवाला भी नहीं: लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुक्ते उस धक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुक्ते ऐसी शक्तिटे कि में मन में हो नहीं, कर्म मे भी मनहरन बन्ं।

पह वहते हुए श्रीविलास ने तश्तरी ने गुलाल निकाला ग्रांर उसे चित्र 'पर झिएककर प्रणाम किया।

### अनि-समाधि

साधु-सतो के सत्सग स बुरे भी ऋच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्सग का उलटा ही ग्रामर हुग्रा। उमे गाँजे, चरस ऋीर भग मा चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुग्रा कि एक मेहनता, उत्प्रमगोल युवक श्रालस्य का उपासक वन वैठा । जीवन सप्राम मे यह श्रानन्द कहाँ । किसी वट वृक्त क नीचे धूनी जल रही हैं, एक जटावारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्ह घेरे बैठे हुए हैं, ब्रार तिल-तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच म मजन भी हो जाते हैं। मजूरी-धतूरों में यह त्वर्ग-सुख कहाँ। चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तां का परलोक में पुरुय-फल की त्र्याशा थी, पयाग को तत्काल फल मिलता था-चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्मात्रा के श्रीमुख से भगवत् चर्चा सुनते हुए वह स्रानन्द से विह्नल हा उठता था, उस पर त्रात्मिवस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरम, संगीत त्रोर प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे हो ससार में पहुँच जाता था। इसलिए जब उमकी स्त्री रुक्तिमन रात के दस ग्यारह वज जाने पर उसे बुलाने त्राती, तो पयाग का प्रत्यन्न का क\_र श्रनुभव होता, संधार उसे काँटो से भरा हुश्रा जगल-सा दीखता, विरोषतः जब घर श्राने पर उसे मालूम होता कि श्रमी चूल्हा नहीं जला श्रोर चने-चयैने की कुछ फिल करनी है। वह जाति का भर था, गांव की चोकीदारी उसकी मीरास थी, दो रुपये श्रीर कुछ श्राने वेतन मिलता था। वरदी श्रीर साफा मुफ्त । काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहाँ श्रफ्तसरों के द्वार पर भाड़् लगाना, श्रस्तवल साप्त करना, लकडी चीरना। पयाग रक्त के घँट पी-पीकर ये काम करता, क्यांकि ग्रवजा शारीरिक ग्रांर ग्रार्थिक दाना ही हरिंट से महँगो पड़ती यी। श्राँस या पुछते ये कि चौकीदारी में यदि कोई काम या, तो इतना ही, ख्रीर महीने में चार दिन के लिए दो रुपये ख्रीर कुछ ख्राने कम न थे। फिर, गॉव में भी त्रागर वहे त्रादिमयों पर नहीं, तो नीचों पर रोब या। वेतन पशन थी श्रौर जब से महात्माश्रों का सम्पर्क हुत्रा, वह पयाग के जेब-खर्च की मद में

त्रा गयी । त्रतएव जीविका का प्रश्न दिनौदिन चिन्तोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दम्पति गाँव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लर्काङ्यॉ तोड़कर वाजार ले जाती, पयाग कभी ग्रारा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हॉकता। जो काम सामने ग्रा जाय, उसम जुर जाता था। हॅसमुख, अमशील, विनोदी, निर्द्धन्द ग्रादमी या ग्रार ऐसा ग्रादमी कभी भ्यां नहीं मरता। उसपर नम्र इतना कि किसी काम के लिए 'नहीं' न करता। किसी ने कुछ कहा ग्रीर वह 'ग्रन्छ। भैया' कहकर टाँड़ा। इसलिए उसका गाँव में मान था। इसी की वदौलत निच्यम हो जाने पर भी ढां तीन साल उसे त्र्याधिक कष्ट न हुन्ना। दोनों जन की तो वात ही क्या, जब महतो को यह ऋदि, न प्राप्त यी, जिनके द्वार पर वैला की तीन-नीन जोड़ियाँ वेंधती थीं, तो पयाग किस गिनती मे था। हॉ, एक जून की दाल-राटी में मन्देह न था। परन्तु ग्राव-यह समस्या दिन-पर-दिन विपमतर होती जाती थी। उसपर विपत्ति यह थी कि रुक्मिन भी त्रव किसी कारण से उतनी पतिपरायण, उननी नेवा-शील, उननी तत्पर न यी । नहीं, उसकी प्रगल्भता और वाचालता में श्राश्चयं-जनक विकासः होता जाता था। त्रातएव पयाग की किसी ऐमी सिद्धि की श्रावश्यकता यी, जो उसे जीविका की चिता से मुक्त कर दे ख्रार वह निश्चिन्त होकर भगवद्भवन श्रीर साध-सेवा में प्रवृत्त हो जाय।

एक दिन रुक्मिन बाजार से लक्कियों वेजकर लांटी, ना प्याग ने कहा— ला. कुछ पैसे मुक्ते दे दे, टम लगा त्राऊँ।

निवमन ने मुँह फेरकर कहा—दम लगाने की ऐमी चाट है, तो वाम क्यों नहीं करते ? क्या ग्राजकल कोई वाबा नहीं हैं, जाकर चिलम भरा ?

प्राग ने त्यारी चढाकर कहा—भला चाहनी है तो पसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी, तो एक दिन कही निकल बाऊँगा, नव रोयेगी।

रुक्सिन ग्रॅग्टा दिखाकर वाली — राये मेरा वला। तुम गहने ही हां, ता कौन सोने का कौर खिला देते हा १ त्राव भी छाती फाइती हूँ, तब भी छाती फाइती।

'तो ग्रव यही फैसला है ?'

'हाँ, हाँ, कह तो दिया, मेरे पाम पैसे नहीं है।'

'गहने बनवाने के लिए पैसे हैं श्रीर मैं चार पैसे मॉगता हूँ, तो यों जवाब देती है।'

रुक्मिन तिनककर बोली —'गहनेवनवाती हूँ, ता तुम्हारी छाती क्यों फटती है १ तुमने तो पीतल का छुल्ला भी नहीं वनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता ?'

पयाग उस दिन घर न ग्राया। रात के नी बज गये, तव ६क्मिन ने किवाड़ बन्ट कर लिये। समस्ती गाँव में कहीं छिपा वैठा होगा। समस्ता होगा, सुके मनाने ग्रायेगी, मेरी बला जाती है।

जब दूसरे दिन भी पयाग न त्राया, तो रुक्मिन को चिन्ता हुई। गाँउ भर छान त्रायो। चिड़िया किसी ऋड्डे पर न मिली। उस दिन उसने रसाइ नहीं बनायी। रात को लेडी भी तो बहुत देर तक ऋाँखे न लगीं। शका हो रही थी, पयाग मचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता-ग्ता छान हालूँगी, किमी साधु सन्त के साथ होगा। जाकर थाने में रपट कर दूँगी।

ग्रमी तड़का ही या कि किमन याने में चलने का तैयार हो गयी। किवाड़ चन्द करके निकली ही था कि पयाग ग्राता हुग्रा दिखाई दिया। पर वह ग्रकेला न या। उमके पीछे पीछे एक स्नो भी यी। उसकी छीट की साडी, रॅगी टुई चादर, लम्बा ब्रॅबट ग्रार शमींली चाल देखकर रुकिमन का कलेजा धक से हो गया। वह एक च्या हत-बुद्धि-सी खड़ी रही, तब बढकर नयी सीत को दोनों हायों के बीच में ले लिया ग्रीर उसे इस मॉित धीरे-धीरे घर के ग्रान्दर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विष-पान कर रहा हो।

जव पटोसिनों की भीड़ छुट गयी, तो रुक्मिन ने पयाग से प्र्ञा—इसे कहाँ से लाये ?

पयाग ने हॅसकर कहा---चर से भागी जाती थी, मुफे रास्ते में मिल गयी। घर का काम-धन्धा करेगी, पड़ी रहेगी।

'मालूम होता है, मुक्तसे तुम्हारा जी भर गया।'

पयाग ने तिरल्ली चितवना से देखकर कहा—दुत् पगली, इसे तेरी सेवा-टहल करने को लाया हूँ।

'नयी के त्रागे पुरानी को कौन प्छता है <sup>१</sup>१

'चल, मन जिससे मिले वही नयी है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है।

ला, कुछ पैसे हो तो दे दे, तीन दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ, देख दो-चार दिन इस वेचारी को खिला पिला दे, फिर तो ग्राप ही काम करने नगेगी।

काक्मन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दृषरी वार कहने की जरूरत ही न पडी।

### ( ? )

पयाग मे चाहे श्रौर काई गुण हो या न हो, यह मानना पढ़िंगा कि वह शासन के मूल सिटान्तों से परिचित था। उसने मेट-नीत को श्रपना लच्य बना लिया था।

एक मास तक विसी प्रकार की विष्ठ-वाघा न पड़ी । रिश्मन अपनी सारी चोकड़ियों भूल गयी थीं । वहें तहके उटती, कभा लकड़ियों तोडकर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पायकर वाजार ले जाती । वहों जो कुछ मिलता, उसका आधा तो प्याग के हत्ये चढा देती । आधे में घर का यान चलता । वह जीत को कोई काम न करने देती । पड़ोसिना से कहती—वहन, सीत ह तो क्या, हे तो अभी वल की बहुरिया । टो-चार महीने भी आराम से न रहेगी, तो क्या याद करेगी । में तो काम करने को हूं ही ।

गोंव भर में रुक्मिन के शील-ख्वभाव का दखान होता था, पर सत्सगी घात्र पयाग सब कुछ समभ्तता था छोर श्रपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था।

एक-दिन वहू ने कहा—दीनी, त्रव तो घर में बैठे-बैठे जी ऊबता है। मुक्ते भी कोई काम दिला दो।

रुविनन ने स्तेह-सिचित स्वर में कहा--क्या मेरे मुख ने काजिल पुतवाने पर लगी हुई है ? भीतर का वाम किये जा, वाहर के लिए तो में हूँ ही ।

वहू का नाम कोसल्या था, जो विगइ उर सिलिया हो गया था। इस वक्त मिलिया ने युछ जवाव न दिया। लेकिन यह लोटियो की दशा अब उसके लिए असाय हो गयी थी। वह दिन-भर घर का काम करने-करने मरे, कोई नहीं पूछता रुविमन बाहर से चार पैसे लाती है, तो घर की मालिकन वनी हुई है। अब सिलिया भी मनूरी करेगी और मालिकन का धमण्ड ताढ़ देगी। प्याग पैसों

का यार है, यह बात उससे ग्रव छिनी न थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार

चली गयी, तो उसने घर की टट्टी लगाई श्रीर गाँव का रग-दग देखने के लिए निकल पढ़ी। गाँव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्य, विनये सभी थे। सिलिया ने शील श्रीर सकोच का कुछ ऐसा स्वाँग रचा कि सभी छियाँ उस पर मुग्य हो गयीं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नयी बहू की श्राव-भगत कीन न करता १ पहले ही दारे में सिलिया को मालूम हा गया कि गाँव में पिसनहारी का स्थान खाली है श्रोर वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह

यहाँ से घर लोटी, तो उसके सिर पर गेहूँ से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज मुनी, तो रुक्मिन से बोला— खाज तो सिलिया अभी से पीछने लगी।

रिवमन बाजार से त्राय लायो थी। श्रनाज श्रौर श्राटे के भाव में विशेष श्रम्तर न था। उसे श्राध्य हुश्रा कि सिलिया इतने सबेरे क्या पीस रही है। उठकर काठरी म गयी, तो देखा कि सिलिया श्रूषेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया श्रौर टोकरी को उठाकर बोली—तुभसे किसने पीसने को वहा है शिकसका श्रमाज पीस रही है श

सिलिया ने निश्शक होकर कहा — तुम जाकर त्राराम से सोठी क्यों नहीं। मैं पीसती हूँ, तो तुम्हारा क्या क्गिड़ता है ! चक्की की घुसुर-घुसुर भी नहीं सही जाती १ लाखो टोकरी दे दो, बैठे-बैठे कवतक खाऊँगी, दो महीने तो हो गये।

'मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ।'

'तुम कहां, चाहे न कहो, श्रपना धरम भी तो कुछ है।'

'तू श्रमी यहाँ के श्रादिमियों को नहीं जानती। श्राटा तो पिसाते सबको श्रन्छा लगता है। पैसे देते रोती हैं। किसका गेहूं है १ मैं सवेरे उसके सिर पटक श्राऊँगी।'

सिलिया ने चिनमन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली—पैसे क्यां न देंगे ? कुछ बेगार करती हूँ ?

'तू न मानेगी ?'

'तुम्हारी लौंडी वनकर न रहूँगी।'

यह तकरार सुनकर पयाग भी त्रा पहुँचा स्त्रीर रुक्मिन से बोला--न्नाम

करती है तो करने क्यां नहीं देती ? श्रय क्या जनम-भर बहुनिया ही वनी रहेगी ? हो तो गये दो महीने ।

'तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी।'

ासिलया वाल उठी—ता क्या कोई बैंठ खिलाता है? चाका-वर्गन, भाड़ बहार, रोटी पानी, पीसना कूटना, यह बीन करता है? पानी खींचते-खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गये। मुकत अब यह सारा काम न होगा।

पयाग ने कहा—तो तू ही बाजार जाया कर। घर का काम रहने है। किविमन कर लेगी। किवमन ने आपित्त की – ऐसी बात मुँह स निकालते लाज नहीं आती ? तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, तो समार त्या कहेगा।

सिलिया ने ग्राग्रह करके कहा—मनार क्या कहेगा, क्या कोई ऐंब करने जाती हूँ ?

सिलिया की हिंगी हो गयी । ग्राधिप-य किमन के हाथ से निकल गया ।
सिलिया की ग्रमलदारी हो गयी । जवान ग्रोरत यी । गेहूँ पीकर उठी
तो ग्रीरों के साथ घास छीलने चली गयी, ग्रीर इतनी घास छीली कि सब दग
रह गयीं । गट्टा उठाये न उठता था । जिन पुरुषा को घाम छीलने का नटा
ग्रभ्यास था, उनसे भी उसने वाजी मार ली ! यह गट्टा बारह ग्राने को विका ।
सिलिया ने ग्राटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया,
ग्रीर चार ग्राने बचा भी लिये । किमन ने समक रखा या कि सिलिया वाजार
से दो-चार ग्राने पैसे लेकर लोटेगी तो उसे डोट्गी ग्रीर दूसरे दिन से फिर
बाजार जाने लगूँगी । फिर मेरा राज्य हो जायगा। पर यह सामान देखे, तो
ग्रीखे छुल गर्या। प्याग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने
लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुग्रा।
भोजन परंक वह वाहर जाने लगा, तो सिलिया बरोठे में खटी मिल गयी।
सीला—ग्राज कितने पेसे मिले ?

'बारह थ्राने मिले थे।' 'सब सर्च पर डाले <sup>१</sup> कुछ बचे हो तो मुमे दे दे।' सिलिया ने बचे हुए चार थ्राने पैसे दे दिये। प्रयाग पैन खनवनाता हुग्रा बोला—त्ने तो ग्राज मालामाल कर दिया। रुक्मिन तो दो-चार पैसा ही में राल देती थी।

'मुफ्ते गाड़कर रखना थोड़ी ही है। पैसा खाने-पीने के लिए है कि गाडने के लिए ११

'ग्रव त् ही वाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी।' ( ३ )

रुक्तिमन ग्रीर मिलिया में सम्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर श्रपना ग्राविपत्य जमाये रखने के लिए जान तोडकर पिश्रिम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की श्रावाज कानां में श्राने लगती। दिन निक्लते ही बास लाने चली जाती ग्रीर जरा देर मस्ताकर वाजार की राह लेती। वहाँ से लोटकर भी वह वेकार न वैठती, कभी सन कातती, कभी लकड़ियाँ तोढ़नी । काकेमन उसके प्रवन्थ मे बरावर ऐव निकालती ग्रार जब श्रवसर मिलना तो गोवर बटारकर उपले पायती ग्रीर गाँउ में वेचती । पयाग के बाना हाया में लदूइ थे । स्त्रियाँ उसे श्रविक-से श्रधिक पैने देने श्रीर स्नेह का श्रधिकाश श्रपने श्रधिकार मे लाने का प्रयव करती रहतीं, पर सिलिया ने ऊलु ऐसी दढता से ग्रासन जमा लिया या कि किसी तरह हिलाये न हिलती यी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लमधुल्ला ठन गयी। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने में तर थी। पागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर तव वाजार जाऊँ। घास द्वार पर ही रखकर वह तलाव मे नहाने चली गयी। रुक्मिन ने योड़ी-सी वास निकालकर पढ़ोसिन के घर में छिपा दी ग्रीर गट्टे का दीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो वास कम मालूम हुई। रुविमन से पूछा। उसने कहा —मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियाँ देनी शुरू की-जिसने मेरी घास खुई हा, उसकी देह में कोड़े पड़े, उसके बाप ग्रौर भाई मर जायँ, उसकी आँख फूट जायँ। रुक्मिन कुछ देर तक ता जन्त किये वैठी रही, त्राखिर खून में उबाल ब्रा ही गया। भत्नाकर उठी ब्रार सिलिया के दो-तीन तमाचे लगा दिये। सिलिया छाती पीट-पीटकर रोने लगी। सारा मुहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि ऋौर कार्यशीलता सभी की श्रोली में खटकती यी-वह सबसे अधिक वास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती

है, इतने सबेरे क्यां उठतो है, इतने पैसे क्यां लातो है, इन कारणां ने उसे पड़ो-सिया की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी का बुरा-भला कहने लगीं। मुट्टी-भर घास के लिए इतना ऊधम मचा डाला, इतनी धास तो त्रादमी भाड़कर फैंक देता हैं। घास न हुई, सोना हुन्ना। तुमे तो साचना चाहिये था कि त्रागर किसी ने ले ही लिया, तो है तो गॉव घर ही का। बाहर का कोई चोर तो त्राया नहीं। तुने इतनी गालियों दी, तो किसको दीं १ पड़ोसिया ही का तो ?

संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम की थका-मॉटा लौटा, तो सिलिया से बोला--ला, कुछ पैसे दे दे, तो दम लगा श्राऊँ। थक कर चूर हो गया हूँ।

सिंतिया उसे देखते ही हाय-हाय करके रोने लगी। पयाग ने घवड़ाकर पूछा—क्या हुन्ना, क्या ? क्यां रोती है ? कहीं गमी तो नहीं हो गयी ? नैहर छे कोई ब्रादमी तो नहीं न्याया ?

"ग्रव इस घर में मेरा रहना न होगा। ग्रपने घर जाऊँगी।"

"ग्ररे, कुछ मुँह से तो बोल , हुग्रा क्या ? गाँव में किसी ने गाली दी है ? किसने गाती दी है ? घर फूँक दूँ, उसका चालान करवा दूँ।"

सिलिया ने रो-रोकर सारी कथा कह सुनायी। पयाग पर ग्रांड याने में खूब मार पढ़ी थी। भिल्लाया हुग्रा था। यह कथा सुनी, तो देह में ग्रांग लग गयी। रिकिमन पानी भरने गयी थी। वह ग्रंभी घढ़ा भी न रखने पायी थी कि पयाग उसपर दूर पढ़ा ग्रोर मारते-मारते वेदम कर दिया। वह मार का जवार गालियों से देती थी ग्रांर पयाग हरएक गाली पर ग्रोंर भी भिल्ला-भिल्लाकर मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिन के सुरने फूर गये, चूड़ियाँ दूर गयीं। सिलिया बीच-बीच में कहती जाती थी—बाह रे तेरा दोदा। बाह रे तेरी जवान! ऐसी तो ग्रांरत ही नहीं देखी। ग्रांरत काहे को, डाइन है, जरा भी मुँह में लगाम नहीं! किंतु रुक्मिन उसकी वार्ता को मानों सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते-मारते यक गया, पर रुक्मिन की जवान न यकी। बस, यही रर लगी हुई थी—तू मर जा तेरी मिट्टी निकले, तुमे भवानी खायॅ, तुमे मिरगी ग्राये। पयाग रह-रहकर कोध से तिलामिला उठता ग्रोर ग्रांकर दो-चार लातें जमा देता। पर रुक्मिन की ग्रंब शायद चोट ही न लगती

थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खाले, जमीन पर बैठी इन्हीं मन्त्रो का पाठ कर रही थी। उसके स्वर मे अब कोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा-कामना की अभि से प्रज्जवालत हो रही थी।

श्रॅंधेरा हुन्रा तो रुक्मिन उठकर एक त्रोर निकल गयी, जैसे श्रॉखा से श्रॉस् की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नही। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न वहा।

#### ( 8 )

जब फसल पक्ने लगती थी, तो डेढ-दो महीने तक पयाग को हार की देखमाल करनी पडती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे, कुछ अनाज बॅघा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोडी-सी जमीन साफ कर के एक मड़ेया डाल लेता था ओर रात को खा-पीकर आग, चिलम और तमाख़-चरस ।लए हुए इसी मड़ेया म जाकर पड रहता था। चैत के अन्त तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खडी थी। दो चार दिन में कटाई शुरू होनेवाली थी। पयाग ने दस बजे रात तक र्षात्मन की राह देखी। फिर यह सममकर, कि शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी, उसने खा-पीकर अपनी लाठी उठायी और सिंलिया से बोला—किवाड वन्द कर ले, अगर रिकमन आये तो खोल देना और मना जुनाकर योडा-बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया। सुफे न-जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छुड़ी से भी न छुआ था। कही बूड-धॅस न मरी हो, तो कल आफत आ जाय।

सिं लिया बोली—न-जाने वह आयेगी कि नहीं । मै अवेली कैसे रहूँगी। मुफ्त डर लगता है।

"तो घर में कौन रहेगा १ सूना घर पाकर कोई लोटा-याली उठा ले जाय तो १ डर क्स वात का है १ फिर रुक्मिन तो ब्राती ही होगी।"

(सिंलया ने ग्रन्दर से टर्टी वन्द कर ली। पयाग हार की छोर चला। चरस की तरग में यह भजन गाता जाता था— टिंगिनी । क्या नैना कमकावे ।
कदूदू काट मृदंग बनावे, नीवू काट मजीरा ;
वॉच तरोई मगल गार्वे, नाचे बालम खीरा ।
रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिकावे ;
गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे ।
ठिंगनी० ।

सहसा सिवाने पर पहुँचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलायी। एक ज्ञ्ण में एक ज्वाला-सी दहक उठा। उसने विल्लाकर पुकारा— कीन है वहाँ १ अरे, यह कौन आग जलाता है १

कपर उठती हुई ज्वालाग्रों ने ग्रपनी ग्राग्नेय जिहा से उत्तर दिया। भ्रव प्याग का मालूम हुन्या कि उसकी महैया में त्राग लगी हुई है। उसकी छातो धड़कने लगी। इस महैया में आग लगाना कई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही यो। मड़ैया के चारों छोर एक हाय हरकर पकी हुई फ़सल की चाटरं-सी विछी हुई थों। रात में भो उनका मुनहरा रंग फलक रहा या। त्रांग को एक लार, केरन एक जरा-सो चिनगारा सारे हार का भस्म कर देगी । सारा गाँव तवाह हो जायगा । इसी हार से मिले हुए दूमरे गाँव के भी हार ये। वे भो जल उठेंगे। त्रोह । लपट बढती जा रही हैं! त्रव विलम्ब करने का समय न या। पयाग ने अपना ठवला अर्रीर चिल्लम वहाँ पटक दिया श्रीर कन्वे पर लोहबन्द लाठी रखकर वेतहाशा महैया को तरफ दौड़ा। मेंडों से जाने में चक्कर या, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा या। प्रति चाण ब्वाला प्रचएड-तर होता जातो थी, स्रोर प्याग के पाँव स्रोर भी तेजी से उट रह थे। कई तेज घाड़ा भी इस वक्त उसे पान सकता। ग्रानी तेजी पर उसे स्वयं श्राश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता या, पाँव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी ऋष्विं महेपा पर लगी हुई या — दाहिने-वायं उसे ग्रास कुत्र न मूकता या। इसो एकायता ने उसके पैरों में पर लगा दिये थे। न इम फूनता या, न पाँव यकते थे। तान-चार फरलॉग उसने दो मिनट में तप कर लिए ग्रोर महेया के पाम जा पहुँचा।

महैया में श्रास-यात कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह साचने

का मौका न था। उसे खोजने की तो वात ही ख्रौर थी। पयाग का सन्देह रुक्मिन्न पर हुन्त्रा। पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएँ कुचाली वालकों की भॉति ठट्टा मारती, घवकम-घवका करतीं, कभी दा हनी स्त्रोर लपकतीं स्त्रीर कभी वार्यी तरफ । वस, ऐसा माल्म होता था कि लपट श्रव खेत तक पहुँची, श्रव पहुँची । मानो प्वालाएँ आग्रह पूर्वक क्यारियों की स्त्रोर बढतीं श्रीर श्रसफल होकर दूसरी बार फिर दुने देग से लपकती थीं। श्राग कैंसे बुक्ते । लाटी से पीटकर बुक्ताने का गौं न या। वह तो ानरी मूर्खता थी। फिर वया हो। फसल उल गयी, तो फिर वह क्सी को मुँह न दिखा सबेगा। ऋाह! गॉव में कोइराम सच जायगा। स्वनाश हो जायगा। उसने ज्यादा नहीं सीचा। गॅवारी को सोचना नहीं श्राता ह पयाग ने लाठी सँभाली, जोर से एक छलोग मारकर श्राग के श्रन्दर महैया के द्वार पर जा पहुँचा, जलती हुई महैया की अपनी लाठी पर उठाया श्रीर उसे सिर पर लिए सब से चांड़ी मेंड पर गांव की तरफ भागा । ऐसा जान पड़ा, मानो कोई श्रिप्त-यान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूछ की जलती हुई र्घाज्जयाँ उसके उपर गिर रही थीं, पर उसे इसका जान तक न होता था । एक बार एक भूठा अलग होकर उसक हाथ पर गिर पड़ा | सारा हाथ भुन गया | पर उसके पाँव पल-भर भी नहीं रुवे, हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना स्तेती का तबाह होना था। पयाग की ऋोर से ऋव कोई शका न थी। ऋगर भय था तो यही कि मडैया का वह केंद्र-भाग, जहाँ लाठी का कुदा डालकर पयाग ने उसे उठाया या, न जल जाय, क्योंकि छेद के फैलते ही महैया उसके ऊपर स्त्रा गिरेगी स्त्रीर उसे ऋति-समिध में मन्न कर देगी। पयाग यह जानता था श्रौर हवा की चाल से उड़ा जाता था। चार फरलॉग की दौड़ है। मृत्यु श्रिप्ति का रूप घारण किये हुए पयाग के सिर पर खेल रही है श्रीर गाँव की फसल पर । उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाश्रों ना मुँह पीछे को फिर गया है श्रीर उनकी दाहक शक्ति का श्राधिकाश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो श्रव तक बीच में श्राग पहुँच गयी होती श्रीर हाहाकार मच गया होता। म्प्क फरलॉंग तो निक्ल गया, पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा न्फरलॉग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, दो फरलॉग की च्रीर क्सर है। पॉक चरा भी कुस्त न हों। ज्वाला लाठी के कुन्दे पर पहुँची श्रौर तुम्हारे जीवन का

ग्रान है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेगी, तुम ग्रानन काल तक ग्राहां की ग्राग में जलते रहोगे। वस, एक मिनट ग्रोर! ग्राव केवल दा खेत ग्रोर रह गये हैं। सर्वनाश! लाठी का कुन्दा ऊपर निकल गया। महेगा नीचे खिसक रही है, ग्राव कोई ग्रागा नहीं। प्याग प्राण छोड़कर दोड़ रहा है, वह किनारे का खेत ग्रा पहुँचा। ग्राव केवल दो से फेएड का ग्रौर मामला है। विजय का द्वार सामने बीस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह महैया खिसकती हुई प्याग के सिर पर ग्रा पहुँचो। वह ग्राव भो उसे फंककर ग्रापनी जान बचा सकता है। पर उसे प्राणी का माह नहीं। वह उस जलती हुई ग्राग को सिर पर लिये भागा जा रहा है। वह उसके पाँव लड़खड़ाये! हाय! ग्राव यह करूर ग्रायि-लीला नहीं देखी जाती।

एकाएक एक स्त्री सामने के वृद्ध के नीचे ने दोड़ती हुई पयाग के पास पहुँची। यह रुक्मिन थी। उसने तुरन्त पयाग के सामने आकर गरदन सुकायी आर जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुँचकर उसे दोना हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्विछन होकर गिर पड़ा। उसका नारा मुँह सुजस गया था।

रिक्मन उस अलाव को लिए एक से फेरड में खेन के डॉड़े पर आ पहुँची, मगर इतनी दूर में उस के हाथ जल गये, मुँह जल गया और कपड़ों में आग लग गयी। उसे अब इतनी सुधि भी न यो कि मड़ेया के बाहर निकल आये। वह मड़ेया को लिए हुए गिर पड़ो। इस के बाद कुछ देर तक महैया दिलती रही। रुक्मिन हाय-याँव फेंकतो रही, फिर अभि ने उसे निगल लिया। फक्मिन ने अभि-समाधि ले ली।

कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जज रही थी। उसने देखा, बुज के नांचे फूस को नान आग चमक रही है। उठ कर दोड़ा आर पेर से आग को हटा दिया—नीचे मिनमन को अवजली लाश पड़ी हुई थी। उनने चेटकर दोनों हायों से मुँह दाँप लिया और रोने लगा।

प्रात:काल गॉव के लाग पयाग को उठाकर उसके घर ले गये। एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो भ्राग ने जनाय, या, जो कुछ कसर थी, वह शोकामि ने पूरी कर दी।

### सुजान भगत

( १)

सीधे-सादे किसान घन हाय त्राते ही धर्म त्रीर कीर्ति की त्रीर भुकते हैं। दिव्य समाज की भौति वे पहले ऋपने भाग-विलास की ऋोर नहीं दौड़ते। मुजान की खेती में कई साल से कचन वरस रहा था। मेहनत तो गाँव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चन्द्रमा बली थे, ऊसर में भी दाना छींट स्राता, तो कुछ-न-कुछ पैदा हो जाता था। तीन वर्ष लगातार ऊख लगती गयी। उघर गुड़ का भाव तेज था। कोई दो-दाई हजार हाथ में आ गये। वस, चित्त की वृत्ति धर्म की स्रोर मुक पड़ी। साधु-सतो का स्रादर-सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी, कानूनगा इलाके में श्राते, तो मुजान महतो के चौपाल में ठहरते । हल्के के हेड कास्टेवल, थानेदार, शिल्ला-विभाग के श्रफ्सर, एक-न-एक उस चौपात में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूल न समाते। धन्य भाग ! उनके द्वार पर श्रव इतने वहे-बड़े हाकिम श्राकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उनका मुँह न खुलता या, उन्हीं की ऋव 'महतो-महतो' कहते जवान स्वती यी । कभी-कभी भजन-भाव हो जाता । एक महात्मा ने डौल ग्रज्छा देखा तो गाँव में श्रासन जमा दिया। गाँजे श्रीर चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आयी, मजीरे मँगवाये गये, सत्सग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जलूस या। घर में चेरों दूघ होता, मगर मुजान के कठ-तले एक वूँद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चलते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध-धी से क्या मतलव, उसे तो रोटी श्रीर साग चाहिए । सुजान की नम्रता का त्रव वारापार न था। सबके सामने सिर मुकाये रहता, कहीं लोग यह न कहने लगें कि धन पाकर इसे धमड हो गया है। गोंव में कुल तीन ही कुएँ थे, बहुत-से खेतों में पानी न पहुँचता या, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुत्रों वनवा दिया। कुएँ का विवाह हुन्ना, यज्ञ हुन्ना, ब्रह्मभोज हुन्ना। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानों चारों पदार्थ मिल गये। जी

काम गाँव में किसी ने न किया था; वह वाप-दादा के पुराय-प्रताप से सुजान ने कर दिखाया।

एक दिन गाँव में गया के यात्री त्राकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन वना। सुजान के मन मे भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अनुसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया।

उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा-ग्रामी रहने दो, ग्रागले साल चलेंगे।

मुजान ने गभीर भाव से कहा—ग्रगले साल क्या होगा, कान जानता है। धर्म के काम में मीन-मेप निकालना ग्रन्छ। नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा !

बुलाकी--हाय खाली हो जायगा।

सुजान—भगवान् की इच्छा होगी, तो फिर क्पये हो जायँगे। उनके यहाँ किस वात की कमी है।

बुलाकी इसका क्या जवाब देती ! सत्कार्य मे वाधा डालकर ग्रापनी मुक्ति क्यां विगाइतो ! प्रातःकाल स्त्री ग्रोर पुरुप गया करने चले । वहाँ से लौटे, तो यज ग्रोर ब्रह्मभोल की ठहरी । सारी विरादरी निमन्त्रित हुई, ग्यारह गाँवों में सुपारी वँटी । इस धूम धाम से कार्य हुग्रा कि चारो ग्रोर वाह-वाह मच गयी । सब यही कहते थे कि भगवान धन दे, तो दिल भो ऐसा दे । प्रमण्ड तो ल्यू नहीं गया, ग्रापने हाथ से पत्तल उठता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया । वेटा हो, तो ऐसा हा । वार मरा, तो घर में भूनी-माँग भी नहीं थो । ग्रव लच्मी घुटने ताइकर ग्रा वैठी है ।

एक द्वेपो ने कहा— कहों गड़ा हुग्रा घन पा गया है। इस पर चारों ग्रोर से उसपर बालु रे पड़ने लगों —हॉ, तुम्हारे वाप दाटा जा खजाना छोड़ गये थे, यही उसके हाय लग गया है। ग्रारे भैया, यह धर्म की कमारे है। तुम भी तो। छाती फाडकर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान् ग्राटमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करता है, उसी को देते हैं।

( ? )

सुजान महतो सुजान भगत हो गये। भगतों के ग्राचार-विचार कुछ ग्रांर ही होते हैं। वह विना स्नान किये कुछ नहीं खाता। गंगाजी ग्रगर वर से दूर

हों श्रीर वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लीट सकता हो, तो पर्वो के दिन तो उसे श्रवश्य ही नहारा चाहिए । भजन-भाव उसके विर ग्रवश्य होना चाहिए। पूजा-ग्रची उसके लिए ग्रानिवायं है। खान-पान मे भी उसे वहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे वडी बात यह है कि भूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत भूठ नहीं वोल सकता। साधारण मनुष्य को त्रागर भूठ का दड एक मिले, तो भगत को एक लाख से कम नहीं मिल सकता। स्रजान की श्रवस्या में कितने ही अपराध सम्य हो जाते हैं। जानी के लिए स्मा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी ग्रव भगता की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई स्रादर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न या। स्रव उसके जीवन मे विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग काँटा से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उस के जीवन का लच्य था, इसी कौं टे से वह परिश्यितियों को तोलता था। वह श्रय उन्हें ऋो वित्य के कॉर्टा पर शैलने लगा। यों कहो कि जड़-जगत् से निकलकर उसने चेतना-जगत् में प्रवेश किय।। उसने कुछ लेन-देन करना शुरू किया था, पर अब उमे व्याज लेते हुए ग्रात्मरतानि-सी होती।यी। यहाँ तक कि गउम्रों को दुहाते समय उसे बछड़ां का यान बना रहता था-कहा बछड़ा भूलान रह जाय, नहीं तो उसका रोर्यां दुखी होगा। वह गाँव का मुखिया था, कितने ही मुक्दमा में उसने सूठी शहादतें बनवायी था, कितनों से डाँड लेकर मामले का रका-दका करा दिया था। ग्रव इन व्यापारा से उसे घृगा होती थी। भूठ श्रार प्रपच से कोसा दूर भागता था। पहले उमकी यह चेंच्य होती घी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके, लो छौर मजूरी जितनी कम दी जा सके, दो , पर अव उसे मजूर के काम को कम, मजूरी की अधिक चिन्ता रहती यी-कर्हा वेचारे मजूर का रावाँ न दुखी हो जाय। यह उसका वाक्याश-सा हो गया था - किसी का रोयौँ न दुखी हो जाय। उसके दोनों जवान बेटे बान वात में उसपर फिल्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी भी ग्रब उसे कोरा भगत समभने लगी यी, जिसे घर के भले-चुरे से कोई प्रयोजन न या। चेतन-नगत में त्रावर सुनान भगत कोरे भगत रह गये।

मुजान के हाथों में धीरे-धीरे श्रिधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में

क्या बोना है, किस का क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीन विकी, ऐसी-ऐसी महत्त्व-पूर्ण बातों में भी भगतनी की सलाह न ली जाती यी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़ के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गॉव-भर में सुजान का मान सम्मान बढता या, अपने घर में घटता था। लड़ के उसका सत्कार अब बहुत करने। हाथ से चारपाई उठाते देख लपककर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धाती छाँटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मन्दिर का देवता था।

#### ( 3 )

एक दिन बुलाकी श्रोखली में दाल छाँट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर श्राकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाँट लूँ, तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में वड़ा लडका भोला श्राकर बाला—श्रम्भा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं। कुछ दे दो। नहीं तो उनका रोयो दुखी हो जायगा।

बुलाकी ने उपेद्या के भाव से कहा—भगत के पाँव में क्या मेंहदी लगी है, क्यां कुछ ले जाकर नहीं देते ! क्या मेरे चार हाथ हैं ! किस किसका रायाँ नुखी करूँ ! दिन-भर तो ताँता लगा रहता है ।

भोला — चोपट करने पर लगे हुए है, ग्रोर क्या ? ग्रमी महँगू वॅग टेने ग्राया था । हिसाब से ७ भन हुए । ताला तो पाने मात मन ही निकले । मैंने कहा—दस सेर ग्रार ला, तो ग्राप बैठे-बैठे कहते हैं, ग्रब इतनी दूर कहाँ जायगा । भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोयाँ दुखो होगा । मैंने भरपाई नहीं जिखी । दस सेर बाकी लिख दी ।

बुलाकी — बहुत श्रन्छ। किया तुमने, वकने दिया करे। दस-पॉच द्फे मुँह की खा जॉयॅगे, तो ग्राप ही वोलना छोड़ देगे।

भोला—दिन-भर एक-न-एक खुचड निकालते रहते हैं। सौ दफे कह दिया कि तुम घर-गृहस्थी के मामले में न बोला करोः पर इनसे विना बोले रहा ही नहीं जाता।

बुलाकी—में जानती कि इनका यह हाल होगा, तो गुरुमन्त्र न लेने देती। भोला— भ्यान क्या हुए कि दीन-दुनिया दोनों से गये। सारा दिन पूजा-याठ में ही उद जाता है। श्रभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गये कि कोई काम ही न कर सकें 1

बुलाकी ने आपित की—भोला, यह तो तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा, कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ-न कुछ ता करते ही रहते हैं। बैलों को सानी-पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं और भी जो कुछ हो सकता है, करते हैं।

भिचुक श्रमी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसीको कुछ लाते न देखा, तो उठकर श्रन्दर गया श्रीर कठोर स्वर से बोला— तुम लोगों को कुछ सुनायी नहीं देता कि द्वार पर कौन घएटे भर से खड़ा भीख, मौंग रहा है। श्रपना काम तो दिन-भर करना ही है, एक छन भगवान् का काम भी तो किया करो।

बुलाकी—तुम तो भगवान् का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर-भर भगवान् ही का काम करेगा ?

सुजान—कहाँ आटा रखा है, लाख्रो, में ही निकालकर दे आऊँ । तुम रानी वनकर बैठो ।

बुलाकी---आ़टा मैंने मर-मरकर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुर्डाचरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ।

सुजान भग्द्वार-घर में गये श्रोर एक छोटी-सी छुवड़ी को जौ से भरे हुए निकले । जौ सेर-मर से कम न था। सुजान ने जान-चूभकर, केवल बुलाकी श्रोर मोला को चिढाने के लिए, भिन्ता परम्परा का उल्लंघन किया था। तिसपर भी यह दिखाने के लिए कि छुवड़ों में बहुत ज्यादा जो नहीं हैं, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोभ न सँभाल सकतो थी। हाथ कॉप रहा था। एक चल विलम्ब होने से छुवड़ी के हाथ से छुटकर गिर पड़ने की सम्भान्वना थी। इसलिए वह जल्दी से वाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छुवड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्यारियों बदलकर बोला—संत का माल नहीं है, जो छुटाने चले हो। छाती फाइ-फाइकर काम करते हैं, तब दाना घर में श्राता है।

सुजान ने खिसियाकर कह।—मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला—भीख भीख की ही तरह दी जाती है, खुटायी नहीं जाती। हम तो एक वेला खाकर दिन कारते हैं कि पति-पानी बना रहे, ग्रौर तुम्हे लुटाने को मुभी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है।

सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया । बाहर त्राकर भिखारी से कह दिया— वाबा, इस समय जाग्रो, किसी का हाथ खाली नहीं है, ग्रौर पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया । अपने ही घर मे उसका यह ग्रनादर ! ग्रमी यह ग्रपाहिज नहीं है ; हाथ-पाँच थके नहीं हैं, घर का कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता है । उस पर यह ग्रनादर ! उसी ने यह घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर ग्रव इस घर पर उसका कोई ग्राधक र नहीं रहा ! ग्रव वह द्वार वा कुत्ता है, पड़ा रहे ग्रीर घरवाले जो रुखा-सूखा दे दें, वह खाकर पेट भर लिया करे । ऐसे जीवन को धिक्कार है । सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता ।

संध्या हो गयी थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया! धरे-धरे तम्बाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उटा।

कुछ देर ग्राँर गुजरी। भोजन तैयार हुग्रा। भोला बुलाने ग्राया। सुजान ने क्हा—भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने ग्राकर कहा—खाना खाने क्यो नहीं चलते १ जी तो ग्राच्छा है १

सुजान को मबसे अधिक कोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है! यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके सुँह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं, तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने अम से यह एहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। दिन को दिन और रात का रात नहीं समभा। भादों की अधिरी रात में महैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ-वैसास की दोपहरी में भी दम न लेता था, आर अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूँ। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे में घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा बुछ होता है। में अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरी को खिला देता हूँ, इसमें किसी के बाप का क्या साभा ? अब इस वक्त मनाने आयी है। इसे मेने फूल की छड़ी से भी

नहा ख़ुश्रा, नहीं तो गाँव में ऐसी कौन श्रोरत है, जिसने खसम की लातें न -खायी हों, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं । उपये-पैसे, लेना-देना, सब इसी के हाथ में दे रखा था। श्रव रुपये जमा कर लिये हैं, तो मुक्ती से धमन्द्र करती है। श्रव इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्द्र, लुटाऊँ, घर-फूँक्, घोंघा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़ के न थे, जब बीमार पड़ी थी श्रोर में गोद में टठाकर बैद के घर ले गया था। श्राज इसके बेटे हैं श्रीर यह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का श्रादमी हूँ, मुक्तसे घर से मतलब ही क्या। बोला—मैं श्रव खा-पीकर क्या करूँगा, हल जोतने से गहा, फावडा चलाने से रहा। मुक्ते खिला कर दाने को क्या खराव करेगी ? रख दो, बेटे दूसरी बार खायँगे।

बुलाकी—तुम तो जरा-जरा-सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा हैं, बुढापे में श्रादमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाश्रो, या श्रोर कुछ ?

सुजान—हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया । तुम्हें तो मजा तब आता, जब वह ऊपर से दो-चार डन्डे लगा देता । क्यों १ अगर यही अभिलाषा है, तो पूरी कर लो । भोला खा खुका होगा, बुला लाओ । नहीं, भोला को क्यों बुलाती -हों, तुम्हीं न जमा दो दो-चार हाथ । इतनी कमर है, वह भी पूरी हो जाय ।

बुलाकी — होँ, स्रार क्या, यही तो नारी का घरम ही है। स्रपने भाग सराहों कि मुक्त-जैसी सीधी स्रोरत पा ली। जिस बल चाहते हो, बिठाते हो। ऐसी मॅह-जोर होती, तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता।

मुजान—हाँ, भाई, वह तो मैं ही वह रहा हूँ कि तुम देवी थीं और हो। मैं तब भी राज्ञस था और अब भी देत्य हो गया हूँ। वेटे कमाऊ हैं, उनकी सी न कहोगी, तो क्या मेरी-सी कहोगी, मुक्तसे अब क्या लेना-देना है ?

बुलाकी — तुम भगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं भगड़ा बचाती हूँ कि चार ख्राटमी हँसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर -सो रहेंगी।

सुजान-- तुम भूली क्यों सो रहोगी १ तुम्हारे वेटां की तो कमाई है। हाँ, नमें वाहरी आदमी हूँ।

बुलाकी-वेटे तुम्हारे भी तो हैं।

मुजान—नहीं, मैं ऐसे वेटां से वाज आया। किसी और के बेटे हांगे। मेर. वेटे होत, ता क्या मेरी यह दुर्गति हाती !

चुलाकी—गालियों दागे तो मैं भी कुछ कह वैदू गी। बनती थी, मर्द बड़े सममदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हा। त्यादमी को चाहिए कि जैसा समय देखे, वैसा काम करे। श्रव हमारा त्यार तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम कर मालिक वन रहे ग्रांर वही करें जा लड़कों की ग्रव्छा लगे। मैं यह बात समभ गयी, तुम क्या नहीं समभ पाते ? जा कामता है, उसो का घर में राज होता है, यहा दुनिया का दस्तूर है। मैं विना लड़का स पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यां श्रपने मन की करते हो ? इतने दिनों तक ता राज कर लिया, श्रव क्यो इस माया में पड़े हा ? श्राधी राटी खात्रों, भगवान् का भजन करों ग्रोर पड़े रहो। चलों, खाना खा लो।

चुजान-तो श्रव मं द्वार का कुत्ता हूं !

बुलाकी —बात जो थी, वह मैंने कह दी। ग्रव ग्रपने का जो चाहां समम्ता ।! सुजान न उठे। बुलाकी हारकर चली गयी।

( 8)

सुजान के सामने श्रव एक नयी समस्या खड़ी हो गयी थी। वह बहुत दिना से घर का स्वामी था श्रोर श्रव भी ऐसा ही समभता था। परिस्थिति में कितना उलट-फेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा-सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उनके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं वैठते, क्या यह सब उसके गृह-स्वामी होने का प्रमाण न था। पर श्राव उसे यह जात हुश्रा कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना श्रधिकार छोड़ सकता था! कदापि नहीं। श्रव तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं। उसे श्रिषकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का श्रधिकार नहीं देखा सकता। मन्दिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता।

न-जाने कितनी रात बाकी थी। मुजान ने उठकर गँड़ांसे से वैलों का चाराः काटना शुरू किया। सारा गाँव सोता या, पर मुजान करवी काट रहे ये। इतना -श्रम उन्होंने श्रपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय-हाय पड़ो रहती थी। शकर भी काटता था, भोला भी काटता था पर चारा प्रा न पड़ता था। श्राज वह इन लौडा को दिखा देंगे, चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड खड़ा हो गया। श्रीर टुकड़े कितने महीन श्रीर सुडौल थे, माना सॉचे में ढाले गये हों।

मुँह-ऋँदेरे बुलाकी उठी तो किटया का ढेर देखकर दग रह गयी। बोली— क्या भोला आज रात भर किटया ही काटता रह गया १ कितना कहा कि बेटा, जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं।

सुजान भगत ने ताने से कहा — वह सोता ही कव है १ जब देखता हूँ, काम ही करता रहता है । ऐसा कमाऊ ससार में ख्रीर कीन होगा १

इतने में भोला ऋाँले मलता हुआ वाहर निकला । उसे भी यह ढेर देलकर - ऋाश्चर्य हुआ । माँ से बोला—क्या शकर ऋाज बड़ी रात को छठा था, ऋम्माँ १ बुलाकी—यह तो पढ़ा सो रहा है। मैंने तो समक्ता, तुमने काटी होगी । मोला—मैं तो सबेरे उठ ही नहीं पाता । दिन-भर चाहे जितना काम कर 'लूँ पर रात को सुकसे नहीं उठा जाता ।

बुलाकी-तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है ?

भोला—हाँ, मालूम तो होना है। रात-भर सोये नहीं। मुक्तसे कल वड़ी भूल हुई। ऋरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं १ जान देने पर उतारू हो गये है क्या १

बुलाकी—कोघी तो सदा के हैं। श्रव किसी के सुनेंगे थोड़े ही।
मोला--शकर को जगादो मैं भी जल्दी से मुँह-हाथ घोकर हल ले जाऊँ।
जब श्रौर किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुँचा, तो सुजान
स्त्राघा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान
से कुछ वोलने की उसकी हिम्मत न पड़ा।

दोपहर हुन्रा। सभी किसानों ने हल छोड़ दिये। पर सुजान भगत ग्रपने काम में मझ है। भोला थक गया है। उसकी वार-वार इच्छा होती है कि वैलों को खोल दे। मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं।

श्राखिर डरते-डरते वाला—दाटा, श्रव तो दोपहर हो गया। हल खोल दें न ?

मुजान हों, खोल दो। तुम दैलों को लेकर चलो, मैं डॉड फॅक्कर

भोला - मैं संभा को डॉड़ फंक द्रा।

सुजान — तुम क्या फेक दोगे। देखते नहीं हो, खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है। तभी तो वीच में पानी जम जाता है। इस गाइँड के खेत में वीस मन का बीवा हाता था। तुम लागा ने इसका सत्यानाश कर दिया।

वैल खाल दिये गये। भोला बैलों का लेकर घर चला, पर सुजान डॉड़ फॅकते रहे। आध घएटे के बाद डॉड़ फॅककर वह घर आये। मगर थकान का नाम न था। नहा-खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलां को सहलाना शुरू किया। उनकी पाठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलायी। बैला की पूँ छ खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनन्द प्राप्त हुआ था। उनकी आँखां में कृतजता भरी हुई थी। मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात-दिन काम करने को तैयार हैं।

श्रन्य कृप का की भाँ ति भोला श्रभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया श्रार खेत की श्रोर चले। दोनो बैल उमग से भरे दाड़े चले जाते थे, माना उन्हें स्वयं खेत में पहुँचने की जल्दी थी।

भाला ने महैया में लेटे-लेटे पता को हल लिये जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हमम्त छूट गयी। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी-बनायी गरस्ती मिल गयी थी। उसे ज्यों न्यों चला रहा था। इन दामों यह घर का त्वाी वनने का उच्छुक न था। जवान ग्रादमी को वीस धंदे हीते हैं। हॅसन बोलने के लिए, गाने-बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गाँव में दंगल हो रहा है। जवान ग्रादमी कैसे ग्रपने को वहाँ जाने से रोकेगा ? किसा गाँव में वारात ग्रावी है, नाच-गाना हो रहा है। जवान ग्रादमी

-अम उन्होंने श्रपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्हाने काम करना चो खा, वरावर चारे के लिए हाय-हाय पढ़ा रहती थी। शंकर भी काटता था, मोला भी काटता था पर चारा प्रा न पढ़ता था। श्राज वह इन लौड़ा को दिखा देंगे, चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पढ़ाड खड़ा हो गया। श्रोर दुकड़े किनने महीन श्रीर सुद्दील थे, माना साँचे मं दाले गये हों।

मुँह-ऋँवेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढिर देखकर दग रह गयी। बोली— क्या भोला द्याज रात भर कटिया ही काटता रह गया १ कितना कहा कि वेटा, जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं।

सुजान भगत ने ताने चे कहा —वह चोता ही कव है ? जब देखता हूँ, काम ही करता रहता है। ऐना कमाऊ समार में ऋौर कौन होगा ?

इतने में मोला ओंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर -आश्चर्य हुआ। मां से बोला—क्या शंकर आज बड़ो रात को छठा था, अम्माँ ?

बुलाकी—यह तो पडा सो रहा है। मैंने तो समस्ता, तुमने काटी होगी।

भोला—मैं तो सबेरे उठ ही नहीं पाता। दिन-भर चाहे नितना काम कर न्ह्यूँ पर रात को मुक्ते नहीं उठा जाता।

बुलाकी—तो क्या तुम्हारे दाटा ने काटी है ?

भोला—हॉ, मालूम तो होना है। यत-मर सोये नहीं। मुक्तसे कल बड़ी भूल हुई। ऋरे। वह तो हल लेकर जा रहे हैं ? जान देने पर उतारू हो गये है क्या ?

बुलाकी—कोघी तो सदा के हैं। अब किसी के सुनेंगे थोड़े ही।

भोना—शंकर को जगा दो मैं भी जल्दी से मुँह-हाथ घोकर हल ले जाऊँ।

जब और किमानो के साथ मोला हल लेकर खेत मे पहुँचा, तो सुजान

अप्राधा नेंत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान

से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पडा।

टोपहर हुन्रा। सभी किसानों ने हल छोड़ दिये। पर सुजान भगत न्नपने नाम में मझ है। भोला थक गया है। उसकी बार-बार इच्छा होती है कि वैलॉ को खोल दे। मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं।

त्राखिर डरते-डरते बाला—दादा, श्रव तो दोपहर हो गया। हल खोल दें न ?

मुजान हों, खोल दो। तुम वैलो को लेकर चलो, मैं डॉड़ फॅक्कर न्याता हूं।

मोला-में संभा को डॉड़ फंक द्रा।

सुजान— तुम क्या फेंक दोगे। देखते नहीं हो, खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है। तभी तो बीच मे पानी जम जाता है। इस गाइँड़ के खेत मे बीच मन का बीघा हाता था। तुम लागां ने इसका सत्यानाश कर दिया।

तैल खाल दिये गये। भोला वैलो का लेकर वर चला, पर सुजान डॉड़ फेंकते रहे। श्राध घएटे के वाद डॉड़ फेंककर वह घर ग्राये। मगर थकान का नाम न था। नहा-खाकर ग्राराम करने के वटले उन्होंने वैला को सहलाना शुरू किया। उनकी पाठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलायी। वैला की पूँछ खड़ी थीं। सुजान की गोट में सिर रखे उन्हें ग्रकथनीय सुख मिल रहा था। वहुत दिनों के बाद श्राज उन्हें यह ग्रानन्द प्राप्त हुग्रा था। उनकी ग्रांखां में इतजता मरी हुई थी। मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात-दिन काम करने को तैयार है।

श्रन्य कृप को भाँ ति भोला श्रभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया श्रार खेत की श्रोर चले। दोनों वैल उमग से भरे दाई चले जाते ये, माना उन्हें स्वयं खेत में पहुँचने की जल्दी थी।

भाला ने महैया में लेटे-लेटे पिता को हल लिये जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हमम्त छूट गयी। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी-बनायी गिरस्ती मिल गयी थी। उसे ज्योंनयों चला रहा था। इन दामीं वह घर का स्वाली बनते का उच्छुक न था। जवान श्रादमी को वीस धंधे होते हैं। हॅंसने वोलने के लिए, गाने-बजाने के लिए भी तो उसे छुछ ममय चाहिए। पढ़ोस के सीय में दंगल हो रहा है। चवान श्रादमी कैसे श्रपने को वहाँ जाने से रोकेगा ? विसा गाँव में बारात श्रायी है, नाच-गाना हो रहा है। जवान श्रादमी क्यों उसके ग्रानन्द स विचत रह सकता है १ वृद्धजनों के लिए ये वाघाएँ नहीं । उन्हें न नाच-गाने से मतलव, न खेल-तमाशे से गरज, केवल ग्रपने काम से काम है।

बुलाकी ने कहा—भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गये। भोला—जाने दो श्रम्मां, मुफसे यह नहीं हो सकता।

( 4 )

तुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गाँव में टीकाएँ हुई—निकल गयी सारी भगती। बना हुआ था। माया में कॅमा हुआ है। ब्रादमी काहे की, भूत है।

मगर भगतजी के द्वार पर श्रव फिर साधु-सन्त श्रासन जमाये देखे जाते हैं। उनका श्रादर-सम्मान होता है। श्रवकी उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में श्रानाज रखने को जगह नहीं मिलती। जिस खेत में पॉच मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में श्रवकी दस मन की उपज हुई है।

चेत का महीना था। खिलहानां में सतयुग का राजा था। जगह-जगह 2 श्रमाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है, जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए श्रपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरां में श्रमाज भर-भरकर देते थे श्रीर दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में श्रमाज रख श्राते थे। कितने ही भाट श्रीर भित्तुक भगतजी को घेरे हुए थे। उनमें वह भित्तुक भी था, जो श्राज से श्राठ महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लीट गया था।

सहसा भगत ने उस भित्तुक से पूछा—क्यो वावा, त्राज कहाँ-कहाँ चक्रर लगा श्राये !

भितुक—ग्रभी तो कहीं नहीं गया भगतजी, पहले तुम्हारे ही पास श्राया हूँ। भगत—श्रन्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर। इसमें से जितना ग्रनाज उठाकर ले जा सको, ले जाग्रो।

भित्तुक ने छुन्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा--- जितना श्रपने हाथ से उठाकर दे दोगे, उतना ही लूँगा।

भगत—नहीं, तुमसे नितना उठ सके, उठा लो।

भिच्चुक के पास एक चादर थी ! उसने कोई दस सेर श्रनान उसमें भरा

त्रौर उठाने लगा। संकोच के भारे त्रौर त्रिधिक भरने का उसे साहस न हुत्रा। भगत उसके मन का भाव समभकर त्राश्वासन देते हुए बोले—वस। इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जायगा।

भिन्नुक ने भाला की श्रोर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा--मेरे लिए इतना ही बहुत है।

भगत-निहा, तुम सकुचाते हो । श्रभी श्रौर भरो ।

भित्तुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा, और फिर मोला की ओर सशंक-दृष्टि से देखने लगा।

भगत—र्यंसकी त्रोर क्या देखते हो, बावाजी १ मैं जो कहता हूँ. वह करो । तुमसे जितना उठाया जा सके, उठा लो ।

भित्तुक डर रहा या कि कहीं उसने ग्रनाज भर लिया भ्रौर भोला ने गठरी न उठाने दी, तो कितनी भह होगी। ग्रौर भित्तुकों को हॅसने का ग्रवसर मिल जायगा। सब यही कहेंगे कि भित्तुक कितना लोभी है। उसे ग्रौर ग्रनाज भरने की हिम्मत न पड़ी।

तव सुजान भगत ने चादर लेकर उसमे ग्रानाज भरा ग्राँर गठरी बॉधकर बोलें इसे उठा ले जाग्रो।

भिनुक—वावा, इतना तो मुफ से उठ न सकेगा।

भगत—ग्ररे ! इतना भी न उठ संकेगा ! बहुत होगा तो मन-भर } भला जोर ता लगात्रों, देख्ँ, उठा सकते हो या नहीं ।

भिक्तुक ने गठरी को ब्राजमाया। भारी थी। जगह से हिली भी नहीं। बोला—भगतजी, यह मुक्त से न उठ सकेगी।

भगत--- ग्रच्छा बता ग्रो किस गोंव मे रहते हो !

भिन्तुक-वड़ी दूर हं भगतजी, ग्रमीला का नाम तो मुना होगा ?

भगत---ग्रन्छा, त्रागे-त्रागे चलो, मैं पहुँचा दूँ गा।

यह नहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठायी ग्रौर सिर पर रखकर भित्तुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुप देखकर चिकत हो गये। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन-सा नशा था। ग्राठ महीने के निरन्तर ग्रविरल परिश्रम का ग्राज उन्हें कल मिला था। ग्राज

उन्होंने श्रपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वहीं तलवार, जो केलें को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहें को काट देती है। मानव-जीवन में लाग वड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, वह बूढ़ा भी हो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी तो मृतक है। सुजान भगत में लाग थी श्रीर उसी ने उन्हें श्रमानुषीय बल को प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की श्रोर सगर्व नेत्रों से देखा श्रीर बोले—ये भाट श्रीर भिद्धक खड़े हैं, कोई खाली-हाथ न लौटने पाये।

भोला सिर मुकाये खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। बुद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था।

# विसनहारी का कुआँ

(१)

गोमती ने मृत्यु-शय्या पर पहे हुए, चोधरी विनायकसिंह से कहा—चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी।

चौधरी ने गम्भीर होकर कहा—इसकी कुछ विन्ता न करो काकी; तुम्हारी लालसा भगवान् पूरी करंगे। मैं ब्राज ही से मजूरां को बुलाकर काम पर लगाये देता हूं। देव ने चाहा, तो तुम ब्रपने कुएँ का पानी पिद्योगी। तुमने तो गिना होगा, कितने रुपये हैं!

गोमती ने एक च्राण ग्रॉखे वन्द करके, विखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा—भैया, मैं क्या जानूँ, कितने रुपये हैं । जा कुछ हैं, वह इसी हॉड़ी में हैं। इतना करना कि इतने ही में काम चल जाय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे।

चौधरी ने वन्द हाड़ी को उठाकर हायां से तोलते हुए कहा—ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देनेवाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निक-स्तां नहीं, कुत्रा वनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि त्रपनी उम्र-भर की कमाई इस धर्म-काज के लिए दे दी।

गोमती ने गर्व से कहा—भैया, तुम तो तब वहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन दिन-भर भूखी पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था, वह मब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान् के बड़े भक्त थे। इसीलिए भगवान् ने उन्हें जल्दी से बुलालिया। उस दिन से ग्राज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रहा हूँ। मैंने एक एक रात में मन-मन-भर ग्रनाज पासा है, वेटा! देखनेवाले ग्रचरज मानते थे। न-जाने इननी ताकत मुक्तमें कहाँ से ग्राजाती थी। वस, यही लालमा रही कि उनके नाम का एक छोटा-सा कुग्राँ गाँव में बन जाय। नाम ता चलना चाहिये। इसीलिए ता ग्रादनी वेटे-वेटी को रोता है।

इस तरह चौवरी विनायकसिंह का वसीयत करके, उसी रात की बुद्धिया

गोमती परलोक सिधारी। मरते समय श्रान्तिम शब्द, जो उसके मुख से निकले, वे यही थे — 'कुश्राँ बनवाने में देर न करना।' उसके पास धन है, यह तो लोगों का अनुमान था; लेकिन दो हजार है, इसका किसी को अनुमान न था। बुढिया श्रपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गाँव का मुखिया श्रीर नीयत का साफ श्रादमी था। इसलिए बुढिया ने उससे यह श्रांतिम श्रादेश किया था।

#### ( ? )

चौधरी ने गोमती के क्रिया-कर्म में बहुत रुपये खर्च न किये। ज्योही इन सस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने वेटे हरनायसिंह को बुलाकर ईंट, चूना, पत्यर का तखमीना करने लगे। हरनाय अनाज का व्यापार करता था। कुछ, देर तक तो वह वैठा सुनता रहा, फिर बोला--अभी दो-चार महीने कुआ, न बने तो कोई बड़ा हरज है?

चौधरी ने 'हुँह।' करके कहा—हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रूपये उसने दे ही दिए हैं हमें तो सेंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते-मरते जल्द कुत्राँ बनवाने को कहा था।

हरनाय—हाँ, कहा तो या, लेकिन श्राजकल वाजार श्र-छा है। दो-तीन हजार का श्रनाज भर लिया जाय, तो श्रगहन -पूस तक सवाय हो जायगा। मैं श्रापको कुछ सूद दे दूँगा। चौधरी का मन शका श्रौर भय के दुविधे में पड़ गया। दो हजार के कहीं दाई हजार हो गये, तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ वेल-चृटे बनवा दूँगा। लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो १ इस शंका को वह छिपान सके, बोले—जो कहीं घाटा हो गया तो १

हरनाथ ने तड़पकर वहा—घाटा क्या हो जायगा, कोई बात है १ भान लो, घाटा हो गया तो ११

हरनाथ ने उत्तेंजित होकर कहा—यह कहा कि तुम रुक्ये नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो !

श्रन्य वृद्धजनों की भाँति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले-में यह कब कहता हूँ कि रुपये न दूँगा। लेकिन पराया धन है, सोच-सममकर ही तो उसमें हाय लगाना चाहिए। वनिज-व्यापार का हाल कौन नानता है। कहीं भाव श्रीर गिर नाय तो १ श्रमान में श्रम ही लग नाय, कोई मुद्दई घर में श्राग ही लगा दे। सब वार्त सोच लो श्रन्छी तरह।

हरनाय ने व्यंग्य से फहा — इस तरह सोचना है, तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाय, या बनो-बनायी दोवार बैठ जाय १ ये वार्ते भी तो होती ही हैं।

चोधरों के पास ग्रव ग्रीर कोई दलील न थी, कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोंकी, ग्राखाड़े में उतर भी पढ़ा , पर तलवार की चमक देखते ही हाथ-पॉब 'फ्न गये। वगले भॉककर चौधरी ने कहा—तो कितना लोगे !

हरनाय कुराल योदा की भॉति, शत्रु को पीछे हटता देखकर, वफरकर बाला—सब-का-सब दीजिए, सी-पचास रुपये लेकर क्या खिदवाड़ करना है ?

चौधरी राजी हो गये। गोमती को उन्हें रुपये देते किसी ने न देखा था। लोक-निन्दा की संभावना भी न थी। हरनाय ने अनाज भरा। अनाजा के बोरी का ढेर लग गया। आराम को मीठी नोंद मानेवाले चौधरी अब सारी रात बारी की रखवाली करते थे,, मजाल न था कि कोई चुहिया बारों ने यस जाय। चौधरी इस तरह भपटते, थे कि विल्लों भी हार मान लेती। इस तरह छः महीने बीत गये। पौप में अनाज विका पूरे ५००) का लाम हुआ।

हरनाथ ने कहा-इसमं से ५०) ग्राप ले लं।

चीधरी ने सज्ज्ञाकर कहा—10) क्या खैरात ले लूँ किसी महाजन से इतने रुपये लिये होते, ता कम-से-कम.२००) तूद के होते, मुक्ते तुम दो-चार रुपये कम दे दो, ग्रांर क्या करांगे ?

हरनाथ ने उराटा वतवढाव न किया। १५०) चौधरी का दे दिया। चौधरी नी श्रात्मा इतनी प्रमुख कभी न हुई थी। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढिया गोमती खड़। मुमिकरा रही है। चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा। वह नीट में न था। काई नशा न खाया था। गामती सामने खड़ी मुसिकरा रही थी। हॉ, उस मुरभाये हुए मुख पर एक विचित्र रफूर्ति थी।

( 3 )

कड़ साल बीत गये ! चाधरी बरावर इसी फिल में रहते कि हरनाय से

रूपये निकाल लूँ, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले-हवाले करता रहता या । वहः साल में थाड़ा-सा व्याज दे देता; पर मूल के लिए हजार वातें वनता था। कभी लेहने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ कारोबार बढता जाता था। श्राखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ-साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या छूवे। सुक्ते परवा नहीं, इस महीने में तुम्हें श्रवश्य रुपये चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़नधाइयाँ वतायीं, पर चौधरी श्रपने इरादे पर जमे रहे।

हरनाय ने भुँभलाकर कहा—कहता हूँ कि दो महीने और ठहरिए। माल विक्ते ही मैं रुपये दे दूँगा।

चौधरी ने दृढता से कहा — तुम्हारा माल कमी न विकेगा, ऋौर न तुम्हारे दो महीने कभी पूरे होंगे । मैं ऋाज रुपये लूँगा ।

हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा, श्रीर दो हजार रुपये लाकर चौधरी के सामने जार से पटक दिये।

चौधरी ने कुछ कॅपकर कहा — रुपये तो तुम्हारे पास थे ! 'श्रीर क्या बातों से रोजगार होता है ?'

'तो मुक्ते इस समय ५००) दे दो, बाकी दो महीने मे दे देना। सब ग्राज' ही तो खर्च न हो जायँगे।'

हरनाथ ने ताल दिखाकर कहा—श्राप चाहे खर्च कीनिए, चाहे जमा कीनिए, मुक्ते रुपयो का काम नहीं। दुनिया में क्या महानन मर गये हैं, जो श्रापकी धौंस सहूँ ?

चीधरी ने रुपये उठाकर एक ताक पर रख दिये। कुएँ की दागवेल डालने का सारा उत्साह ठएडा पड़ गया।

हरनाथ ने रुपये लौटा तो दिये थे, पर मन में कुछ श्रीर मनस्वा वॉध रखा था। श्राधीरात को जब घर में सजाटा छा गया, तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अन्दर घुसा। चौधरी वेखबर सोये थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों यैलियाँ उठाकर बाहर निकल जाऊँ, लेकिन ज्योंही हाथ बढाया, उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखायी दी। वह दोनों यैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हुट गया।

फिर यह सोचकर कि शायद मुक्ते घोला हो रहा हो, उसने फिर हाय

बढाया, पर त्रवकी वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गयी कि हरनाय एक क्ण भी वहाँ खड़ा न रह सका। भागा, पर वरामदे ही में त्रचेत होकर गिर पड़ा।

#### ( Y )

हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपये वस्त करके व्यागरियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने ओंखं दिखायीं, तो वही रुपये लाकर पटक दिये। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपये उड़ा लाऊँगा। मूठ-मूठ चोर का गुल मचा दूँगा, तो मेरी श्रोर सन्देह भी न होगा। पर जव यह पेशवन्दी ठीक न उतरी, तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँ तक टालता, जितने वहाने हो सकते थे, सब किये। श्राखिर वह नौवत श्रा गयी कि लोग नालिश करने को धमिकयाँ देने लगे। एक ने तो ३००) की नालिश कर भी दी। वेचारे चौधरी वड़ी मुश्किल मे फँसे। दूकान पर हरनाथ बैठता था, चौधरी को उससे कोई वास्ता न था; पर उसकी जो साख यी, वह चौधरी के कारण। लोग चोधरी को खरा श्रीर लेन-देन का साफ श्रादमी समभते थे। श्रव भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वह सबसे मुँह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि कुएँ के रुपये न छुऊँगा, चाहे कुछ मी श्रा पड़े।

रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चीचरी के द्वार पर आकर हजारों गालियाँ सुनायीं । चोघरी का बार-बार काथ आता या कि चलकर उसकी मूळे उखाड़ लूँ; पर मन का समभाया, 'हमसे ही मतलब क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना वाप का धर्म नहीं है।'

जब भोजन करने गये, तो नती ने कहा-यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है ? चौधरी ने कठोर स्वर में कहा-मींने मचा रखा है ?

'ग्रीर किसने मचा रखा है ! बचा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपये तो सब तुमने मॉग लिये।'

चौधरी—मॉग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दूकान पर दादा का फातेहा पढना मुक्ते पसन्द नहीं।

स्त्री-यह नाक-कटाई ग्रन्छी लगती है !

चौघरी—तो मेरा क्या बस है भाइ, कमी कुद्र्यों बनेगा कि नहीं १ पॉच साल हो गये।

स्त्री—इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। पहली जून भी मुँह जूठा करके उठ गया था।

चौधरी—तुमने समभाकर खिलाया नहीं, दाना-पानी छोड़ देने से तो रूपये न मिलेंगे।

स्त्री - तुम क्यां नहीं जाकर समभा देते ?

चौघरी-मुभे तो वह इस समय वैरी समभ रहा होगा !

स्त्री—मैं रुपये ले जाकर वश्चा को दिये ह्याती हूँ, हाय मे जब रुपये ह्या जायँ, तो कुन्नाँ वनवा देना।

चौधरी—नहीं, नहीं, ऐसा गजव न करना, में इतना वड़ा विश्वासघात न कर गा, चाहे घर मिट्टी ही में मिल जाय।

लेक्निस्त्री ने इन वातों की त्रार ध्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गया, त्रीर थै।लयों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चील मारकर हट गयी। उसकी सारी देह सितार के तार की भाँ ति कॉफ्ने लगी।

चींघरी ने घवड़ाकर पूछा—क्या हुआ, क्या है तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया है स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रा से देखकर कहा—वह चुड़ेल वहाँ खड़ी है है चौंघरी ने ताक की ओर देखकर कहा—कौन चुड़ेल है मुक्ते तो कोई नहीं दीखता।

स्रो-मेरा तो कलेजा धक्-यक् कर रहा है। ऐसा मालूम हुन्ना, जैसे उस सुदिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है।

चांघरी यह सब भ्रम है। बुढिया को मरे पॉच साल हो गये, क्या ग्रब तक वह यहाँ बैठी है।

- स्त्री—मैंने साफ देखा, वही थी। वचा भी कहते थे कि उन्होंने रात की शैलियों पर हाथ रखे देखा था!

चीधरी—वह रात को मेरी कोठरों में कव ग्राया म्ब्री—दुमसे कुछ रुपयों के विषय ही में कहने ग्राया था। उसे देखते ही भागा। चीधरी—श्रन्छा, फिर तो अन्दर जाश्रो, मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा—ना वावा, त्र्यव मैं उस कमरे में कदम

चाधरी-- ग्रञ्छा, मैं जाकर देखता हूँ।

चौधरी ने कोठरी में जाकर दोना थैलियाँ ताक पर से उठा लीं। किसी अकार की शका न हुई। गामतों की छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खडी भाँक रही थी। चोधरी ने श्राकर गर्व से कहा—मुक्ते तो कहीं कुछ न दिखायों दिया। वहाँ होती, तो कहाँ चली जाता ?

स्ती-नया जाने, तुम्हें क्या नहीं दिखायी दी १ तुमसे उसे स्नेह या, इसी से हट गयी होगी।

चौधरी-तुम्हें भ्रम था, श्रोर कुछ नहीं।

स्त्रां—वच्चा का बुलाकर पुछाये देती हूँ ।

चोघरी--खड़ा तो हूँ, ग्राकर देख क्यो नहीं लेती !

स्त्री का कुछ ग्राश्वासन हुन्रा । उसने ताक के पास जाकर डरते-डरते हाय बढाया—जार स चिल्लाकर भागो ग्रार ग्रॉगन म त्राकर दम लिया ।

चांघरो भी उसके साथ ग्रांगन में ग्रा गया ग्रांर विस्मय से वाला—क्या या, क्या ? व्यर्थ में भागी चली ग्रायी । मुक्ते तो कुछ न दिखायी दिया ।

स्त्रो ने होफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर मे कहा—चलो हटो, ग्रव तक तो तुमने मेरी जान ही लेली थी। न-जाने तुम्हारी ग्रॉखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वह डायन।

इतने में हरनाय भी वहाँ ग्रागया। माता को ग्रागन में पड़े देखकर -बोला—क्या है ग्रम्मों कैसा जी हैं!

स्त्री—वह चुड़ैल ग्राज दो बार दिखायी दी, वेटा ! मैने कहा—जाग्रो, तुम्हें रुपये दे दूँ। फिर जब हाथ में ग्रा जायंगे, तो कुग्रा बनवा दिया जायगा। लेकिन ज्याही यैलियो पर हाय रखा, उस चुड़ेल ने मेरा हाय पकड़ लिया। प्राण-से निकल गये।

हरनाथ ने कहा—िकसी अञ्चे श्रोमा को बुलाना चाहिए, जो इस मार भगाये।

चोंधरी-क्या रात को तुम्हें भी दिखायी टी थी !

चौघरी--तो मेरा क्या वस है माई, कमी कुत्राॉ बनेगा कि साल हो गये।

स्त्री—इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। पहली जून भी मुँ उठ गया था।

चौधरी—दुमने समभाकर खिलाया नहीं, दाना-पानी छो रूपये न मिलेंगे।

स्रो- तुम क्या नहीं जाकर समका देते <sup>१</sup>

चौधरी-मुमे तो वह इस समय वैरी समभ रहा होगा !

स्त्री—मैं रुपये ले जाकर बचा को दिये श्राती हूँ, हाथ मे जायँ, तो कुन्नों बनवा देना।

चौधरी—नहीं, नहीं, ऐसा गजव न करना, मैं इतना वड़ा । कहाँ गा, चाहे घर मिट्टी ही में मिल जाय।

लेकिन स्त्री ने इन वातों की त्रार ध्यान न दिया। वह ल गया, त्रीर थैं।लयों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मार उसकी सारी देह सितार के तार की भों ति काँपने लगी।

चौधरी ने घवड़ाकर पूछा—क्या हुआ, क्या १ तुम्हें चक्कर तो स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रा से देखकर कहा— वह चुड़ेल चौधरी ने ताक की आर देखकर कहा—कौन चुड़ेल १ मुरे दीखता।

स्रो—मेरा तो कलेजा धक्-धक् कर रहा है। ऐसा मालूम चुढिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है।

चोघरी यह सब भ्रम है। बुढिया को मरे पॉच साल हो ग वह यहाँ बैठी है।

- स्त्री—मैंने साफ देखा, वही थी। वचा भी कहते थे कि थैलियों पर हाथ रखे देखा था।

> चौधरी--वह रात को मेरी कोठरों में कव श्राया स्त्री-तुमसे फुछ रुपयों के विषय ही में कहने श्राया था। चौधरी-शुच्छा, फिर तो श्रन्दर जाश्रो, मैं देख रहा

क्षये हजम करने के लिए टाल-मटोल कर रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह कर के क्षये वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाय के प्राण सच-मुच सकट में हैं। सोचा—अगर लहके को हवालात हो गयी, या दूकान पर ,ें कुकीं आ गयी, तो कुल-मर्यादा धूल में मिल जायगी। क्या हरज है, अगर गोमती के क्षये दे दूँ। आखिर दूकान चलती ही है, कभी-न कभी तो रुपये हाथ में आ ही जायंगे।

एकाएक किसी ने वाहर से पुकारा—'हरनायसिंह!' हरनाय के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चौधरी ने पूछा—कोन है !

'कुर्क ग्रमीन।'

'क्या दूकान कुर्क कराने स्राया है ?'

'हाँ, मालूम तो होता है।'

'कितने रुपयों की डिग्री है ?'

'१२००) की।'

'कुर्क-ग्रमीन कुछ लेन-देन से न टलेगा ?'

'टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछू-लेना है, उधर से ले जुका होगा।'

'न हो; १२००) गोमती के रुपयों में से दे दो।'

'उसके रुपये कीन छुएगा। न-जाने घर पर क्या ग्राफत ग्राये।'

'उस के रुपये कोई हजम योड़ी हो किये लेता है; चलो, मैं दे दूँ।'

चांघरी को इस समय भय हुन्रा, कहीं मुक्ते भी वह न दिखाई दें। लेकिन उनकी शंका निमूल थी। उन्होंने एक थैली से २००) निकाले न्नौर दूसरी थैली में रखकर हरनाय को दे दिये। सन्ध्या तक इन २०००) में एक रुपया भी न बचा।

#### ( 4 )

वारह साल गुजर गये। न चौधरी श्रव इन संसार में हैं, न हरनाय। चौधरी जवतक जिये, उन्हें कुएँ की चिन्ता वनी रही; यहाँ तक कि मरने दम भी उनकी जवान पर कुएँ की रट लगी हुई थी। लेकिन दूकान में सदेव स्पयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाय ने

हरनाथ—हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने श्राया था। ज्योंही अन्दर कदम रखा, वह चुड़ैल ताक के पास खडी।दखायी दीं, मैं वदहवास होकर भागा।

चौधरी--श्रच्छा, फिर तो जाश्रो।

स्रो—कौन, स्रव ता मैं न जाने दूँ, चाहे कोई लाख रुपये ही क्यों न दे। हरनाय—में स्राप न जाऊँगा।

चौधरी--मगर मुक्ते कुछ दिखाधी नहीं देता। यह वात क्या है !

हरनाथ—क्या जाने, ऋापसे डरती होगी। ऋाज किसी ऋांका को बुलाना चाहिए।

चौंघरी--कुछ समक मे नहीं स्राता, क्या माजरा है । क्या हुन्ना बैजूपॉइ की डिग्री का १

हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि ग्रपनी दूकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था। ग्रॉगन की तरफ ताकता हुन्ना मानो हवा से बोला—जो होना होगा, वह होगा, मेरी जान के सिवा श्रीर कोई क्या ले लेगा? जो खा गया हूँ, वह तो उगल नहीं सकता।

चौधरी-कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो १

हरनाय—तो क्या १ दूकान में चार-पॉच सौ का माल है, वह नीलम हो जायगा।

चौधरी-कारोबार तो सब चौपट हो जायगा ?

हरनाथ—श्रव कारोवार के नाम को कहाँ तक रोऊँ। श्रगर पहले से मालूम होता कि कुत्रों बनवाने की इतनी जल्दी है, तो यह काम छेड़ता ही क्यों। रोटी-दाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा, दो-चार महीने ह्वालात में रहना पड़ेगा। इसके सिवा श्रीर क्या हो सकता है ?

माता ने कहा —जो तुम्हें हवालात में ले नाय, उसका मुँह मुलस दूँ ! हमारे जीते-जी तुम हवालत में जाश्रोगे !

हरनाय ने दार्शनिक बनकर कहा — माँ-बाप जन्म के सायी होती हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते ।

चौषरी को पुत्र से प्रगाड़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गयी थी कि हरनाथ

कपये हजम करने के लिए टाल-मटोल कर रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह कर के कपये वस्त कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाय के प्राण सच-मुच संकट में हैं। सोचा—आगर लड़के को हवालात हो गयी, या दूकान पर कुकीं आ गयी, तो कुल-मर्यादा धूल में मिल जायगी। क्या हरज है, अगर गोमती के कपये दे दूँ। आखिर दूकान चलती ही है, कभी-न कभी तो कपये हाय में आ ही जायंगे।

एकाएक किसी ने वाहर से पुकारा—'हरनायसिंह!' हरनाय के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चौधरी ने पूछा—कोन है !

'कुर्क ग्रमीन।'

'क्या दूकान कुर्क कराने ग्राया है ?'

'हॉ, मालूम तो होता है।'

'कितने रुपयों की डिग्री है ?'

'१२००) की।'

'कुर्क-ग्रमीन कुछ लेन-देन से न टलेगा ?'

'टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ . लेना है, उधर से ले चुका होगा।'

'न हों, १२००) गोमती के रुपयों में से दे दो।'

'उसके रुपये कीन छुएगा । न-जाने घर पर क्या श्राफत श्राये।'

'उस के रुपये कोई हजम योड़ी ही किये लेता है; चलो, मैं दे दूँ।'

चोधरी को इस समय भय हुन्ना, कहीं मुक्ते भी वह न दिखाई दें। लेकिन उनकी शका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से २००) निकाले न्नार दूसरी थेली में रखकर हरनाय को दे दिये। सन्ध्या तक इन २०००) में एक रुपया भी न बचा।

#### (4)

वारह साल गुजर गये। न चौधरी ग्रव इस संसार में हैं, न हरनाय। चौधरी जवतक जिये, उन्हें कुएँ की चिन्ता वनी रही, यहाँ तक कि मरते टम भी उनकी जवान पर कुएँ की रट लगी हुई थी। लेकिन दूकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाय ने

'जैसे इतना खोदा है, वैसे ही और खोद लूँगी। गाँव के सब लड़के खेलने आते हैं।'

'मालूम होता है, तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कां के 'भी मारेगी। खबरदार, जा कल से गड्ढा खोदा!'

दूसरे दिन ग्रौर लड़के न ग्राये, वालिका भी दिन-भर मजूरी करती रही। लेकिन सन्ध्या-समय वहाँ फिर दीपक जला ग्रौर फिर वह खुरपी हाथ में लिए वहाँ वैठी दिखायी दी।

गाँव वालों ने उसे मारा-पीटा, कोठरी में वन्द किया, पर वह श्रवकाश पाते ही वहाँ जा पहुँचती।

गाँव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं, बालिका के इस प्रालंकिक अनुराग ने त्राखिर उनमें भी श्रनुराग उत्पन्न किया। कुत्राँ खुदने लगा।

इधर कुन्नों खुद रहा था, उधर वालिका मिट्टी से ईटें बनाती थी। इस खेल में सारे गाँव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी वह इटें थापती दिखायी देती। न-जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से न्ना गयी थी। सात वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है १ लेकिन सात वर्ष की वह लड़की दुद्धि न्नीर वातचीत में न्नापनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी।

त्राखिर एक दिन वह भी त्राया कि कुत्रों वैंघ गया ब्रीर उसकी पक्की जगत तैयार हो गयी। उस दिन वालिका उसी जगत पर सोयी। त्राज उसके हर्ष की सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी।

प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढिया गोमती थी! इस कुएँ का नाम 'पिसन-हारी का कुत्राँ' पड़ा।

## सोहाग का शव

#### (१)

मध्यप्रदेश के एक पहाड़ी गाँव में एक छोटे-से घर की छत पर एक युवक मानों सन्ध्या की निस्तब्धता में लीन हुआ बैठा था। सामने चन्द्रमा के मलीन प्रकाश में ऊदी पर्वत-मालाएँ अनत के स्वप्न की माँ ति गम्भीर, रहस्यमय, सगीतमय, मनोहर मालूम होती थीं। उन पहाड़ियां क नीचे जल-धारा की एक रोप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी, मानों उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गाम्भीर्य, सम्पूर्ण रहस्य इसी उड्डवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेप-भूण से प्रकट हाता था कि उसकी दशा बहुत सम्पन्न नहीं है। हों उसके मुख से तेज आर मनस्विता भलक रही थो। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूँ छुं मुड़ी हुई थीं, न बाल सँवारे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट की जेव में फाउटेन-पेन भी न था। या तो वह सिद्धातों का प्रेमी था, या आडम्बरों का शत्रु।

युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की स्रोर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भी भयंकर ध्विन सुनायी दी। नदी का मुधुर गान उस भ भीषण नाद में इव गया। ऐसा मालूम हुस्रा, मानो उप भयंकर नाद ने पर्वतीं को भी हिला दिया है, मानो पर्वतीं में कोई घोर संप्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी यो, जा नदी पर वने हुए पुल से चली स्रा रही थी।

एक युवती कमरे से निकलकर छत पर त्रायी त्रौर वोली — त्राज त्रमी से गाड़ी त्रा गयी। इसे भी त्राज ही वैर निभाना या।

युवक ने युवर्ता का हाथ पकड़कर कहा—प्रिये ! मेरा जी चाहता है, कहीं न जाऊ, मैन निश्चय कर लिया है । मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर ग्रव जाने को इच्छा नहीं होती । तीन साल कैसे कटेंने ?

युवती ने कातर स्वर में कहा—तीन साल के वियोग के बाद फिर तो जीवनपर्यन्त काई वाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है, उसे पूरी ही कर डालो, ग्रनन्त मुख की श्राशा में मैं सारे कष्ट फेल लूँगी।

यह केहते हुए युवती जलपान लाने के वहाने से फिर भीतर चली गयी 🏻 श्रॉंसुब्रों का ब्रावेग उसके कावृ से वाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगाँठ थी। युवक वम्बई-विश्वविद्यालय से एम॰ ए॰ की उपाधि लेकर नागपुर के एक कालेज में श्रध्यापक था। नवीन युग की नयी-नयी वैवाहिक ग्रोर सामाजिक क्रान्तियां ने उसे लेशमात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रयार्क्षों से ऐसी प्रगाढ ममता कदाचित् बृद्धद्जनां को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस वालिका से उसका विवाह कर दिया या । प्रयानुसार ही उस ऋाँखिमिचीनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत मिल गया। केशव छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से छाता स्रौर श्राखिरी गाड़ी से जाता। ये दो चार दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोना वालकां की भाँति रो रोकर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्देयी पहाड़ियाँ उसे ग्राड़ में न कर लेतीं। पर श्रभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने श्रपना पड्यन्त्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिन्ता पूरी करने के लिए एक दृत्ति मिल गयी। मित्रों ने वधाइयाँ दीं। किसके ऐने भाग्य हैं, जिसे विना माँगे स्वभाग्य-निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव वहुत प्रसन्न न था। वह इसी दुविषे में पड़ा हुन्ना घर त्राया । माता पिता त्रारे त्र्रत्य सम्बन्धियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनो बधाइयाँ मिली थीं, यहाँ उमसे कहीं ऋधिक बाघाएँ मिलीं। किन्तु सुमद्रा की उचाकाचात्रों की सीमा न थी। वह कदाचित् केशव को इन्द्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी बही पति-सेवा का त्राद्श होता या। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी घोती छाँ टेगी, उसके पाँच दबायेगी श्रीर उसके पखा भलेगी। उपासक की महत्वाकाचा उपास्य ही के प्रति होती है। वह उसको सोने का मन्दिर बनवायेगा, उसके सिहासन को रत्नों से सजायेगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेट करेगा , पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कोपीन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जबतक केशव ने विलायत नाने का वादा न कर लिया, माता-पिता ने उसे कलकिनी

स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खडी रहती थी। स्टेशनों के समी-पस्य गोंवो के निवासियों के लिए गाड़ी का ख्राना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी त्रा गयी। सुभद्रा जलपान बनाकर पति को हाय धुलाने ग्रायी थी। इस समय केशव की प्रेम-कातर ग्रापत्ति ने उसे एक ज्ण के लिए विर्चालत कर दिया। हा । कौन जानता है, तीन साल मे क्या हो जाय । मन मे एक ग्रावेश उठा—कह दूँ. प्यारे मत नाग्रो। योडा ही खायॅगे, मोटा ही पहनेंगे, रो-रो कर दिन तो न कटेगे। कभी केशव के ग्राने में एक-ग्राध महीना लग जाता था, तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था, उड-कर उनके पास पहुँच जाऊँ। फिर ये निर्देशी तीन वर्ष कैसे कटेंगे! लेकिन उसने वडी कठोरता से इन निराशाजनक भावा को टुकरा दिया त्र्रोर कॉपते करठ से बोली—जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब तीन साल का ग्रनुमान करती हूं, तो एक कल्प-मा मालूम होता है। लेकिन जब विलायत में तुम्हारे मम्मान ग्रीर ग्रादर का ध्यान करती हूँ, तो ये तीन साल तीन दिन-से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही भुभे भूल जाय्रोगे। नये-नये दृश्य तुम्हारे मनोरजन के लिए ग्रा व्यंह होंगे। योरप पहुँचकर विद्वानों के सत्सग मे तुम्हें घर की याद भी न श्रायेगी। नुमेत ता रोने के मिवा श्रोर कोई घन्या नहीं है। यही स्मृतियाँ ही मेरं जीवन का ग्राधार होगी। लेकिन क्या करूँ, जीवन की भोग-लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का ऋन्त जीवन की सारी विभूतियाँ ऋपने साथ लायेगा, वह वास्तव मे तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता।

केशव को भी ग्रव शत हुग्रा कि कांग्यक मोह के ग्रावेश में स्वभाग्य निर्माण का ऐसा ग्रव्हा ग्रवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़ा होकर बोले—रोना-रो घोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा।

सुमद्रा ने उनका हाय पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुँह की छोर सजल नेत्रों से देखा छोर बोला—पत्र वरावर भेजते रहना।

'ग्रवर्य मेजूँगा ; प्रति सताह लिखुँगा ।'

सुभद्रा ने श्रॉलों मे श्रोस्भरे मुसकिराकर कहा—देखना, विलायती मिसी के जाल में न फॅस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया श्रांर वोला—श्रागर तुम्हें यह सन्देह ई, तो लो, मैं जाऊँगा ही नहीं।

सुभद्रा ने उसके गले में वॉहें डालकर विश्वास-पूर्ण दृष्टि से देखा ऋार चोली-मौं दिल्लगी कर रही थी।

'ग्रगर इन्द्रलोक की ग्रप्सरा भी त्राजाय, तो ग्रॉख उठाकर न देखूँ। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की हैं। नहीं।'

'वीच में कोई लुट्टी मिलें, तो एक बार चले छाना।'

'नहीं प्रिये, बीच में शायद छुटी न मिलेगी। मगर जो मैंने सुना कि तुम रो-रोकर घुली जाती हो, दाना-पानी छोड़ दिया है, तो मैं श्रवश्य चला ब्राऊँगा। ये फूल जरा मी कुम्हलाने न पाय।'

दोनों गले मिलकर बिदा हो गये। वाहर सम्बन्धियों ऋौर मित्रों का एक समूद खडा था। केशव ने वड़ां के चरण छुए, छोटों को गले ऋौर लगया स्टेशन की छोर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुँचाने गये। एक च्या में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी।

उधर वेशव गाड़ी में बैठा हुन्ना पहाड़ियों की बहार देख रहा था, इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिर्साक्यों भर रही थी।

#### ( ? )

दिन गुजरने लगे। उसी तरह, जैसे वीमारी के दिन करते हैं—दिन पहाइ, रात चाली बला। रात-भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो। भोर होता, तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैंके गयी कि वहाँ जी बहलेगा। दस-पौंच दिन परिवर्तन का कुळ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई, भाग कर ससुराल चली आयी। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है।

पहले पाँच छु. महीनों तक तो केशव के पत्र पन्द्रहवें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दु.ल कम, नये-नये दृश्यों का वर्णन श्रिधिक होता था। पर सुमद्रा सन्दुष्ट थी। पत्र भ्राते हैं, वह प्रसन्न हैं, कुशल से हैं, उसके लिए यही काफी था। इसके प्रतिकृत वह पत्र लिखती, तो विरह-व्यथा के सिवा उसे कुछ स्भता ही न था। कभी कभी जब जी वेचैन हो जाता, तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया। कहीं एक दिन मर जाऊँ, तो उनके दर्शन भी न हों।

- लेकिन छुठे महीने से पर्ता में भी विलम्ब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र श्राता रहा, फिर वह भी बन्द हो गया। सुभद्रा के चार-छुः पत्र पहुँच जाते, तो एक पत्र श्रा जाता, वह भी वेदिली से लिखा हुश्रा—काम की श्राधकता श्रोर समय के श्रामांव के रोने से भरा हुश्रा। एक वाक्य भी ऐसा नहीं, जिससे हृदय को शान्ति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हा! श्राद से श्रन्त तक 'प्रिये' शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा श्रधीर हो। उठी। उसने यारोप-यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी, सह लेगी, केशब को श्रांखों से देखती तो रहेगी। वह इस बात का उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयां को श्रीर न वढायेगी, उनसे बालेगी भी नहीं! कवल उन्हें कभी-कभी श्रांख भरकर देख लेगी। यही उसकी शान्ति के लिए काफी हागी। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव श्रव उसका नहीं रहा। वह श्रव एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है।

सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार को शङ्का न होती थो। समाचार-पत्रों के पढते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूप होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास सपुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लागों ने बहुत समक्षाया, राकने की बहुत चटा की; लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा। आखिर जब लागों ने देखा कि यह किसा तरह नहीं मानती, ता राजी हा गये। मैक्याले भी सनमाकर हार गये। कुछ रुपये उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ सनुरान में मिले। मॉ-वाप ने भी मदद का। रास्ते के खर्च की चिन्ता न रही। इंग्लंड पहुँचकर यह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करनेवाले को राटियों की कहीं कमी नहीं रहती।

विदा हाते समय साम ग्रांर समुर दोनां स्टेशन तक ग्राये। जब गाड़ी ने 'सीटी दो, तो मुभद्रा ने हाय बोड़कर कहा — मेरे जाने वा समाचार वहां न लिखिएगा। नहीं ता उन्हें चिंता होगी ग्रांर पढ़ने में उनका जी न लगेगा।

समुरं ने ग्राश्वासन दिया। गाड़ी चल दी।

(३)

लन्दन के उस हिस्से में, जहाँ इस समृद्धि के समय में भी दिखता का

गये। चलकर फिर श्रपने वरामदे से देखेँ। त्राखिर इधर से गये हैं, तो इघर ही से लौटेंगे भी। यह खयाल श्राते ही वह घूम पड़ी, श्रीर उसो तरह दौड़ती हुई त्रपने स्थान की श्रोर चली। जब गहाँ पहुँचो, तो वारह बज गये थे। श्रीर इतनी देर उसे चनने हो गुजरा। एक दाल भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया!

वह ऊपर पहुँची, नो गृह-स्वामिनी ने कहा—तुम्हारे लिए वड़ी देर से भोजन रखा हुआ है।

सुभद्रा ने भोजन श्रपने कमरे में मँगा लिया पर खाने की सुधि किसे थी ! वह उसी बरामदे में, उसी तरफ, टकटकी लगाये खड़ी थी, जिधर से केशव गया था।

एक वन गया, दो वजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा— वह किसी दूसरे मार्ग से चले गये। मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है चलूँ, सो रहूँ। लेकिन फिर खयाल ह्या गया, कहीं ह्या न रहे हों।

मालूम नहीं, उसे कब नींट श्रा गयी।

दूसरे दिन प्रात काल सुमद्रा त्रपेने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रशमी साड़ी पहने त्राकर खडी हो गयी, त्रौर मुसकिराकर बोली— जमा कीजिएगा, मैंने बहुत सबेरे त्रापको कष्ट दिया। त्राप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं।

सुभद्रा ने एक कुर्सी बढाते हुए कहा—हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं श्रापकी क्या सेवा कर सकती हूँ ?

यह कहते हुए सुमद्रा ने युवती की सिर से पाँव तक उसी आलोचनात्मक हिंद से देखा, जिससे स्नियाँ ही देख सकती हैं। सीन्दर्भ की किसी परिभाषा से भी उसे सुन्दरी न कहा जा सकता था। उसका रग साँवला, मुँह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटो, कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था। श्राँखा पर ऐनक लगी हुई थी। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी, जो श्राँखा को अपनी श्रोरखाँच लेती थी। उसकी वाणी हतनी मधुर, हतनी सयमित, इतनी विनम्न थी कि जान पड़ता था, किसी देवी के वरदान हो। एक-एक श्रङ्ग से प्रतिभा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हलकी एवं उच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुसीं पर बैठते हुए कहा—

'त्रागर में भूलती हूं, तो मुभे चमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि त्राप कुछ कपडे भी चीती है, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ सीविंग मशोन मौजूद है।'

मुभद्रा — मैं दो लेडियों को भाषा पढाने जाया करती हूँ, शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। ग्राप कपड़े लायी हैं ?

युवती —नहीं, ग्रभी कपड़े नहीं लायी। यह कहते हुए उसने लजा से सिर मुकाकर मुसिकराने हुए कहा—वात यह है कि मेरी शाद। हाने जा रही है मैं वस्त्राभू अप सब हिन्तुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ ग्राम ही तैयार कर सकनी हैं।

सुभद्रा ने हॅंसकर कहा—मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को घन्य समभूगी। वह शुभ तिथि कव है ?

युवती ने सकुचाते हुए कहा—चह तो कहते हैं, इसी सप्ताह में हो जाय; पर मैं उन्हें टालती त्राती हूं। मैंने तो चाहा था कि भारत लोटने पर विवाह होता, पर वह इतने उतवाले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। ग्राभी तो मैंने यही कहकर टाला कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं।

सुमद्रा-तो में ग्राप के जोड़े वहुत जल्द दे दूँगी।

युवती ने हॅसकर कहा—मैं तो चाहती थी कि आप महीनो लगा देती।
सुभद्रा—वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्या विश्व डालने लगी १ मैं इसी
मनाह में आपके कपड़े दे दूँगी, और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी।

युवती खिलखिलाकर हँसी। कमरे में प्रकाश की लहरें-सी उठ गयीं। वोली—इस के लिए ता पुरस्कार वह देंगे, वडी खुशी से देगे ख्रीर तुम्हारे कृतज्ञ हांगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के वन्धन में पहुँगी ही नहीं, पर उन्होंने नेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ख्रव मुक्ते मालूम हो रहा है कि प्रेम की वेड़ियाँ कितनी ज्ञानन्दमय होती हैं। तुम तो ख्रमी हाल ही में ख्रायों हो। तुम्हारे पित भी नाय होगे ?

नुभद्रा ने वहाना किया। बोली—वह इस समय जर्मनो में हैं। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम हैं। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहाँ गये हैं।

तुम भी सगीत जानती हा ? 'बहुत योड़ा ।' 'केशव का संगीत से बड़ा प्रेम है।'

केशव का नाम सुनकर सुमद्रा की ऐसा मालूम हुत्रा, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो । वह चौंक पड़ी ।

युवती ने पूछा—ग्राप चौंक कैसे गर्या १ क्या केशव को जानती हो १ समद्रा ने वात बनाकर कहा—नहीं, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं १

सुभद्रा को ख्याल त्राया, क्या केशव किसी दूसरे त्रादमी का नाम नहीं हो सकता १ इसलिए उसने यह प्रश्न किया था। उमी जवाब पर उसकी जिन्दगी का फैसला था।

युवती ने कहा—यहाँ विद्यालय मे पढते हैं। भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल-भर भी तो आये नहीं हुए। तुम देखकर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समक्त लो। यहां के अञ्छे-अञ्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुन्दर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मुक्तसे उन्हें क्यों पेम हो गया है, मुक्ते इसका आश्चर्य है। मुक्तमें न रूप है, न लावएय। यह मेरा सीभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊँगी।

सुमद्रा ने मन में उठते वेग को सँभालकर कहा—ग्रञ्छी वात है।

जब युवती चली गयी, तो सुमद्रा फूट-फूटकर रोने लगी। ऐसा जान पडता या, मानो देह में रक्त हो नहीं, माना प्राण निकल गये हैं। वह कितनी निर्स्हाय, कितनी दुर्बल है, इसका ग्राज ग्रनुभव हुग्रा। ऐसा मालूम हुग्रा, मानो ससार में उसका कोई नहीं है। ग्रव उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए ग्रव जीवन में रोने के सिवा ग्रीर क्या है १ उसकी सारी जानेन्द्रियाँ शिथिल सी हो गयी थीं, मानो वह किसी ऊँचे वृत्त से गिर पड़ी हो। हा! यह उसके प्रेम ग्रीर भिक्त का पुरस्कार है। उसने कितना ग्राग्रह करके केशव को यहाँ भेजा या १ इसलिए कि यहाँ ग्राते ही वह उसका सर्वनाश कर दें १

पुरानी वार्ते याद त्राने लगीं । केशव को वह प्रेमातुर श्रौंखें सामने श्रा गर्या । वह सरल, सहास मूर्ति श्रौंखा के सामने नाचने लगी । उसका जरा सिर धमकता या, तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक वार जब उसे फसली बुखार त्रा गया या, तो केशव घवराकर, पन्द्रह दिन की छुटी लेकर, घर त्रा गया या ग्रीर उसके सिरहाने बैठा रात-भर पंखा भलता रहा था। वहीं केशव ग्रव इतनी जल्द उससे ऊव उठा! उसके लिए सुभग्रा ने नौन-सी वात उठा रखी। वह तो उसी को श्रपना प्राणाघार, ग्रपना जीवन धन, ग्रपना सबस्व समभती थी। नहीं-नहीं, केशब का दोष नहीं, सारा दोप इसी का है। इसी ने ग्रपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि ग्रोर वाक्पदुता ही ने उनके हृदय पर विजय पायी है। हाय! उसने कितनी बार केशब से कहा था, मुक्ते भी पढाया करों, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो, मुक्ते वैसी ही पसन्द हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता का पढ़ा-पढाकर मियाना नहीं चाहता। केशब ने उसके साथ कितमा वड़ा ग्रन्थाय किया है! लेकिन यह उनका दोप नहीं, यह इसी यौवन-मतवाली छोकरी की माया है।

नुभद्रा की इस ईप्या श्रोर दुःख के श्रावेश में श्रपने नाम पर जाने की तुध न रही। यह कमरे में इस तरह टहलने लगी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बन्द कर दिया हो। कभी दोनां मुट्टियो वॅध जातीं, कभी दाॅत पीसने लगती, कभी श्रोठ काटती। उन्माद की-सी दशा हो गयी। श्रोखों में भी एक तीष्ट क्वाला चमक उठी। व्यों क्यों केशव के इस निष्ठुर श्राधात को सोचतां, उन कपों को याद करती, जो उसने उसके लिए केले थे, उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था। श्रगर कोई वात हुई होती, श्रापस में कुछ मनोमालिन्य का लेश भी होता; तो उसे इतना दुःख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता या कि मानो कोई हँ सते-हॅसते श्रचानक गले पर चढ बैठे। श्रगर वह उनके योग्य नहीं थी, तो उन्होंने उससे विवाह ही बंगो किया था श्रीया या श्रीर श्राज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जहें उसके श्रतस्तज के एक एक श्रापु में प्रविष्ट हो गयीं, उसका सारा रक्त, इसका सारा उत्सर्ग वृद्ध को सींचने श्रीर पालने में प्रवृत हो गया,तो वह श्राज उसे उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। क्या उसके हृदय के टुकहे-टुकड़े हुए विना वृद्ध उखड़ जायगा ?

सहसा उसे एक बात याद त्रा गयी। हिंसात्मक संतोप से उसका उत्तेवित

मुल-मएडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी! सुमद्रा इसका भएडा फोड़ करके केशव के सारे मध्वां को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर कोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिचकर केशव को नोचता, स्वार्यपरता और कायरता की कलई खोल देती—उसके पारिडत्य, प्रतिभा अरेर प्रतिष्ठा का धूल में मिला देती। खैर, सन्ध्या-समय तो वह कपड़े लेकर आयेगी ही। उस ममय उससे सारा कड़ा चिट्ठा ब्यान कर दूँगी।

#### ( 4 )

सुमद्रा दिन-भर युवतो का इन्तजार करती रही। कभी वरामदे में आकर इधर-उघर निगाह दौड़'तो, कभी सङ्क पर देखती, पर उसका कहीं पता न या। मन में भुँभलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तान्त न कह सुनाया।

केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान श्रीर गली का नम्बर तक याद या, जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करत। था। ज्या-ज्यां दिन दलने लगा श्रीर युवती के श्राने में विलम्ब होने लगा, उसके मन में एक तरग-सी उठने लगी। क जाकर केशव को फटक रे, उसक। सारा नशा उतार दे, कहे — तुम इतने भयकर हिसक हो, इतने महान् धूर्त हो, यह मुक्ते मालूम न था। तुम यही विद्या मीखने यहाँ श्राये थे! तुम्हारे सारे पाईत्य का यही फल है! तुम एक श्रवला का, जिसने तुम्हारे ऊपर श्रपना सर्वस्थ श्रपंश कर दिया, यों छल सकते हो! तुममें क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गयी? श्राखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिन्दगी तुम्हारे नाम को रोती रहूँ! लेकिन श्रपमान हर वार उसके पैरा को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसके पास वह न जायगी। वह उसे देखकर श्रपने श्राँसुश्रों को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे सन्देह था, श्रीर केशव के सामने वह राना नहीं चाहती थी। श्रगर केशव उससे घृणा करता है, तो वह भी केशव से घृणा करेगी। सन्ध्या भी हो गयी, पर युवती न श्रायो। वित्तयाँ भी जलीं, पर उसका पता नहीं।

एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूदकर वाहर निकल आयीं। युवती कपड़ों का एक पुलिन्दा लिए सामने खड़ी यी। सुमद्रा को देखते ही वोली— समा करता, मुफे आने में देर हो गयी। वात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें एक महीने से ज्यादा लग जायगा। वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साय चलूँ। मुफसे उन्हें अपना थीसिस लिखने में बढ़ी सहायता मिलेगी। वर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पहले हमारा विवाह हो जाय। कल सन्ध्यानमय संस्कार हो जायगा। अब ये कपड़े मुफे आप जर्मनी से लौड़ने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम माम्ली कपड़े पहन लेंगे। और वस्ती क्या ? इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है।

सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा—ग्रापको घोखा निया गया है। युवती ने घवडाकर प्रज्ञा—घोखा! कैंडा घोखा? मैं विलकुल नहीं समभती। तुम्हारा मतलव क्या है।

सुमद्रा ने संकोच के ग्रावरण को हटाने की चेष्टा करते हुए वहा-केशव तुन्हें धोखा देकर तुमसे विचाह करना चाहता है।

'केशव ऐसा ग्रादमी नहीं है, जो किसी को घोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो ?'

'केशव ने तुमसे ऋपने विषय में सब-कुछ कह दिया है '' 'सब-कुछ ।'

'कोई भी वात नहीं छिपायी ?'

'मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक वान भी नहीं छिगायी !' 'तुम्हे मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है !'

युवती की मृत्व-ज्योति दुछ मिलन पड गयी, उसकी गर्दन लजा से मुक गरी। ग्राटर-ग्राटककर बोली—हॉ, उन्होंने मुक्ते . यह वात कही थी।

नुभद्रा परान्त हो गयी। यृगा-सूचक नेत्रा से देखती हुई बोली—यह-जानते हुए भी तुम वेशव से विवाह करने पर तैयार हो ?

युवती ने ऋभिमान से देखकर कहा—तुमने केशव को देखा है ? 'नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है।' 'फिर तुम उन्हें कैमे जानती हो ?'

मुल-मएडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी! सुमद्रा इसका भएडा फोइ करके केशव के सारे मिसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर कोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिवकर केशव को नोचता, स्वार्थपरता और कायरता की कर्लाई खोल देती—उसके पाएडित्य, प्रतिमा अरे प्रतिग्रा का धूल में मिला देती। खैर, सन्ध्या-समय तो वह कपड़े लेकर आयेगी ही। उस समय उससे सारा कहा चिट्ठा ब्यान कर दूँगी।

#### ( 4 )

सुमद्रा दिन-भर युवती का इन्तजार करती रही। कभी बरामदे में झाकर इधर-उघर निगाह दौड़'ती, कभो सहक पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में भूँ भलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त मारा वृत्तान्त न कह सुनाया।

केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान श्रीर गली का नम्बर तक याद था, जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। च्या-ज्यां दिन ढलने लगा श्रांर युवती के श्राने में विलम्ब होने लगा, उसके मन मे एक तरग-सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटक रे, उसका सारा नशा उतार दे, कहे — तुम इतने भयकर हिसक हो, इतने महान् धूर्त हो, यह मुक्ते मालूम न था। तुम यही विद्या मीखने यहाँ श्राये थे। तुम्हारे सारे पाइत्य का यही फल है! तुम एक श्रवला का, जिसने तुम्हारे ऊपर श्रपना सर्वस्य श्रपंश कर दिया, यो छल सकते हो! तुममें क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गयी? श्राख्तर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिन्दगी तुम्हारे नाम को रोती रहूँ! लेकिन श्रीमान हर वार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसके पास वह न जायगी। वह उसे देखकर श्रपने श्रोसुश्रों को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे सन्देह था, श्रोर केशव के सामने वह राना नहीं चाहती थी। श्रगर केशव उससे घृणा करता है, तो वह भी केशव से घृणा करेगी। सन्ध्या भी हो गयी, पर युवती न श्रायो। वित्तयौं भी जली, पर उसका पता नहीं।

एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह क्दकर वाहर निकल आयीं। युवती कपड़ों का एक पुलिन्दा लिए सामने खड़ी यी। सुपद्रा को देखते हो बोली— च्रामा करता, मुक्ते आने में देर हो गयी। बात यह है कि केशव को किसी वहे जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हे एक महीने से ज्यादा लग जायगा। वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मुक्तसे उन्हे अपना थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। वर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पहले हमारा विवाह हो जाय। कल सन्ध्या-ममय संस्कार हो जायगा। अब ये कपड़े मुक्ते आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और वरती क्या ? इसके मिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है।

सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा—ग्रापको घोखा दिया गया है।
युवती ने घवड़ाकर प्रज्ञा—घोखा। कैज घोखा? मैं विलक्ष्त नहीं
समभती। तुम्हारा मतलव क्या है।

सुभद्रा ने सकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए वहा—केशव तुन्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है।

'केशव ऐसा त्राटमी नहीं है, जो किसी को घोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो ?'

'केशव ने तुमसे ऋषने विषय में सब-कुछ वह दिया है "' 'सब-ऋछ !'

'कोई भी वात नहीं छिपायी ?'

'मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात भी नहीं छिपायी !'

'तुम्हे मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है ?'

युवती की मुख-च्योति युद्ध मिलन पड गयी, उसकी गर्दन लजा से मुक गयी। ग्रटक-ग्रटककर बोली—हाँ, उन्होंने मुक्तसे . यह बात कही थी।

नुभद्रा परास्त हो गथी। वृगा-यूचक नेत्रा से देखती हुई वोली—यह जानते हुए भी तुम देशद से विवाह करने पर तैयार हो ?

युवती ने ग्राभिमान से देखकर क्हा—तुमने केशव को देखा है ? 'नहीं. मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है।'

'फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो ?'

'मेरे एक मित्रने मुफ्तमे यह बान कही है, वह केशव को जानता है।'

'श्रगर तुम एक बार केशन को देख लेतीं, एक बार उनसे बातें कर लेतीं, तो मुक्तसे यह प्रश्न न करतीं । एक नहीं, श्रगर उन्होंने एक सौ विवाह किये होते, तो मैं इनकार न करती । उन्हें देवकर मैं श्राने को निन्द्रज्ञ भून जाती हूँ । श्रगर उनसे विवाह न कलँ, तो फिर मुक्ते जोवन-भर श्राविवाहित ही रहना पड़ेगा । जिस समय वह मुक्तसे बातें करने लगते हैं, मुक्ते ऐसा श्रातुभव होता है कि मेरी श्रातमा पुष्प की मॉनि खिनी जा रही है । मैं उसमें प्रकाश 'श्रीर विकाश का प्रत्यत्र श्रातुभव करतो हूँ । श्रुनिता चाहे जितना हँसे, चाहे जितनी निन्दा करे मैं केशव को श्रव नहीं छोड़ सकती । उनका विवाह हो चुका है, यह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कमा न मिला। यथ'र्थ मैं उनका विवाह श्रमी नहीं हुशा है । वह कोई साधारण, श्रव्हं जितना बालिका है । तुम्हीं मोचो, केशव-जैसा विद्रान, उदारचेता, मनस्त्री पुज्य ऐसी वालिका के माय कैने प्रसन्न रह सकता है १ तुम्हें कन मेरे विवाह मैं चनना पड़ेगा।'

मुभद्रा का चेड्रा तमतम या जा रहा था। केशव ने उसे इतने काते डंगों में रॅंगा है, यह सोचकर उसका रक्त खेल रहा था। जो में ब्राता था, इसी च्या इसको दुल्कार दूँ, लेकिन उसके मन में कुछ ब्रीर ही मंस्त्रे पैदा होने लगे ये। उमने गम्भीर, पर उदासीनना भाव से पूछा - फेगा ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा ? वह ब्राव क्या करेगी ?

युत्तां ने तत्परना से कहा—पर पहुँ वने पर वह उसमे केवल यही कह देगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुप नहीं रह सकते। उसके भरण-पोषण का वह उसके इच्छानुसार प्रवन्ध कर हैंगे, इस के सिवा वह और क्या कर सकते हैं। हिन्दू-नीति में पित-पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता। पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार हैं। वह तो अभी उसे इमी आश्य का का एक पत्र लि को ना रहे के, कर मेंने ही रोक लिया। मुक्ते उस अमागिनी पर बड़ी दया आती है, मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो ता वह भो हमारे साय रहे। मैं । अपनी बड़ी बहन समफ्रूँगी। किन्तु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग्य से कहा—रोटी-कपड़ा देने को तैयार ही हैं, स्त्री को इसके िया ग्रीर क्या चाहिए ?

युवती ने व्यग्य की कुछ परवा न करके कहा—तो मुक्ते लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे न ?

त्रभद्रा—हॉ, मिल जायंगे । युवती —कल तुम सन्ध्या-समय त्रात्रोगी ? सुभद्रा—नेहीं, खेद है, मुभे त्रवकाश नहीं है । युवती ने कुछ न कहा । चली गयी ।

( 8 )

सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि इस समस्या पर शान्तचित्त होकर विचार करे, पर हृदय मे मानो ज्याला-सी दहक रही थी। केशव के लिए वह ग्राप्ने प्राणां का कोई मूल्य नहीं समकती थी। वहीं केशव उसे पैरा में टुकरा रहा है। यह ग्राघात इतना ग्राकस्मिक, इतना कठार या कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मृच्छित हो गयी । उसका एक-एक ऋगु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। ग्रगर यही समस्या इसके विपरीत होती, तो क्या सुभद्रा की गरदन पर हुरी न फिर गयी होती <sup>१</sup> केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता १ क्या पुरुप हो जाने से ही सभी वात चम्य ग्रौर स्त्री हो जाने मे सभी वात ग्रचम्य हो जाती हैं ! नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही श्रात्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊँचे ब्राटशों की परवा नहीं है। उन स्नियों मे श्रात्माभिमान न होगा १ वे पुरुष के पैरों की जूतियाँ वनकर रहने ही में श्रपना सौभाग्य समभती होंगी । मुभद्रा इतनी त्रात्माभिमान-शून्य नहीं है । वह त्रपने जीते-जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन भी वशी वजाये। दुनिया उसे हत्यारिनी, पिशाचिनी कहेगी, कहे—उसको परवा नहीं। रह-रहकर उसके मन में भयकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाय, भ्रौर इसके पहिले कि वह उस युवती के प्रिम का भ्रानन्द उटाये, उसके जीवन का अन्त कर दे। वह केशव की निष्दुरता की याद करके श्रपने मन को उत्तेजित करती यी। श्रपने को धिक्कार-धिक्कार कर नारी-सुलभ शंकात्रों को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्वल है ! क्या उसमें इतना साहस

<sub>ይ</sub>

भी नहीं है ? इस वक्त यदि कोई दुए उसके कमरे में धुस आये और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे, तो क्या यह उसका प्रतिकार न करेगी ? आंखर आत्म-रत्ता ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम-दर्शन केवल प्रवचना थी। यह केवल अपती वासनाओं की तृत्त के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वोंग अरता था। । कर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्त्तव्य नहीं ?

इस ऋतिम कल्पना से सुभद्रा का वह उत्तेजना मिल गयी, जो उसके भयकर सकल्प को पूरा करने के लिए ऋावश्यक थी। यही वह ऋवस्था है, जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है।

उसने खूँटी पर लटकती हुई पिस्ताल उतार ली श्रीर ध्यान से देखने लगी, माना उसे कभी देखा न हो। कल सध्या-समय जब श्रार्य मिन्दर में केशव श्रीर उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम-लालाश्रो का श्रत कर देगी। दूसरी गोली श्रपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो-राकर श्रपना श्रधम जीवन काटेगी?

( 6)

सध्या का समय था। आर्थ-मन्दिर के आँगन में वर और वधू इष्ट-मिश्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का सस्कार हो रहा था। उसा समय सुभद्रा पहुँची, आँर वरामदे ने आकर एक खम्में की आह में इस भॉति लड़ी हो गयी कि केशव का मुँह उसके सामने था। उसकी आँखों में वह हश्य खिंच गया, जब आज से तीन साल पहले उसने इसी मॉंत केशव को महप में बैठे हुए आह से देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्विसत हो रहा था। अन्तस्तल में गुदगुदी-सी हो रही थी, कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलापाएँ थीं, मानो जीवन-प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर सगीत की भॉति सुखद था, मविष्य कपा-स्वम्न की भॉति सुन्दर। क्या यह वही केशव हैं १ सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ, मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। अव उसकी मुसिकराहट में, उसके नेत्रों में, उसके शब्दों में, उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्त न थी। उसे देखकर वह उसी भाँति नि.स्पद निश्चल खड़ी है, मानो

कोई श्रापरिचित व्यक्ति हो। श्रव तक केशव का-सा रूपवान्, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान् पुरुप संसार में न या; पर श्रव सुमद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहाँ येठे हुए युवको में श्रोर उसमें कोई श्रान्तर नहीं है। वह ईप्योत्य, जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिसा-कल्पना, जो उसे वहाँ तक लायी थी, मानो एक्टम शान्त हो गयी। विरक्ति हिसा से भी श्रिधक हिंसात्मक होती है—सुमद्रा की हिसा-कल्पना में एक प्रकार का ममत्व या—उसका वेशव, उसका प्राणवल्लम, उसका जीवन-सर्वस्व श्रोर किसी का नहीं हो सकता। पर श्रव वह ममत्व नहीं है । वह उसना नहीं है, उसे श्रव परवा नहीं, उसपर किसका श्रांधकार होता है।

विवाह-संस्कार समाप्त हो गया, मित्रों ने वधाइयाँ दीं, सहेलियां ने मगल-गान किया, फिर लोग मेजां पर जा बैठे, दावत होने लगी, रात के बारह बज गये, पर सुभद्रा वहीं पापण मूर्ति की भौति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, छव उसे छपने हृदय में एक प्रकार के शून्य का छनुभव हो रहा या, जैसे कोई बस्ती उजड़ गयी हो, जैसे कोई संगीत बन्द हो गया हो, दिं जैसे कोई दीपक बुक्त गया है।

जव लोग मन्दिर से निकले, तो वह भी निकल आयी; पर उसे कोई मार्ग न स्फता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई-सी जान पड़ने लगीं। सारा ससार ही वदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी। घर का कहीं पता नहीं। सारी दूकानें बन्द हो गयीं, सड़कों पर सक्राटा छा गया, फिर भी वह अपना घर हुँदती हुई चली जा रही थी। हाय! क्या इसी भों त उसे जीवन-पय में भी भटकना पड़ेगा!

सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा—मैडम, तुम कहाँ जा रही हो ? सुभद्रा ने ठिठककर कहा—कहीं नहीं। 'तुम्हारा स्थान कहाँ है !'

'मेरा स्थान १'

2

'हॉ, तुम्हारा स्थान कहाँ है ! मैं तुम्हें बड़ी देर से इघर-उघर भटकते देख रहा हूँ । क्सि स्ट्रीट में रहती हो !'

चुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक न याद या।

भी नहीं है १ इस वक्त यदि कोई दुए उसके कमरे में धुस ग्राये ग्रौर उसके सतीत्व का अपहरण करना नाहे, तो क्या यह उसका प्रतिकार न करेगी १ ग्राखर श्रात्म-रत्ता ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम-दर्शन केवल प्रवचना थी। वह केवल अपती वासनाओं की तृति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वोंग अपता था। एकर उसका वध करना क्या सुमद्रा का कर्त्तव्य नहीं १

इस श्रांतम कल्पना से सुमद्रा का वह उत्तेजना मिल गयी, जो उसके भयकर सकल्प को पूरा करने के लिए श्रावश्यक थी। यहा वह श्रवस्था है, जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है।

उसने खूँटी पर लटकती हुई पिस्ताल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, माना उस कभी देखा न हो। कल सध्या-समय जब आर्य मन्दिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख वैठे हुए होगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम-लालाओं का अत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो-राकर अपना अधम जीवन काटेगी?

( 6 )

सध्या का समय था। श्रार्य-मिन्दर के श्राँगन में वर श्रीर वधू इष्ट-मिनों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का सस्कार हो रहा था। उसा समय सुमद्रा पहुँची, श्राँर वरामदे ने श्राकर एक खम्मे की श्राइ में इस भाँति खड़ी हो गयी कि केशव का मुँह उसके सामने था। उसकी श्राँखों में वह हश्य खिंच गया, जब श्राज से तीन साल पहले उसने इसी भाँत केशव को महप में बैठे हुए श्राइ से देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्यसित हो रहा था। श्रन्तस्तल में गुदगुदी-सी हो रही थी, कितना श्रापर श्रनुराग था, कितनी श्रतीम श्रीभलाषाएँ थीं, मानो जीवन-प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर सगीत की भाँति सुखद था, भविष्य ऊषा-स्वप्त भी भाँति सुन्दर। क्या यह वही केशव हैं १ सुमद्रा को ऐसा भ्रम हुआ, मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप श्रीर उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। श्रव उसकी मुसकिराहट में, उसके नेत्रों में, उसके शब्दों में, उसके हृदय को श्राकर्षित करने वाली कोई वस्तु न यो। उसे देखकर वह उसी भाँति नि.सपद निश्चल खड़ी है, मानो

कोई श्रापितित व्यक्ति हो। श्रव तक केशव का-सा रूपवान्, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान् पुरुष संसार में न या; पर श्रव सुमद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहाँ वैठे हुए युवको में श्रीर उसमें कोई श्रन्तर नहीं है। वह ईप्यांत्र, जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिसा-कल्पना, जो उसे वहाँ तक लायी थी, मानो एक्टम शान्त हो गयी। विर्ाक्त हिंसा से भी श्रिविक हिंसात्मक होती है—सुभद्रा की हिंसा-कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था—उसका केशव, उसका प्राणवल्लम, उसका जीवन-सर्वस्व श्रीर किसी का नहीं हो सकता। पर श्रव वह ममत्व नहीं है। वह उसका नहीं है, उसे श्रव परवा नहीं, उसपर किसका श्रीधकार होता है।

विवाह-सस्कार समाप्त हो गया, मित्रों ने वधाइयों दीं, सहेलियों ने मगल-गान किया, किर लोग मेजों पर जा बैठे, दावत होने लगी, रात के बारह बज गये; पर सुभद्रा वहीं पाषण मूर्ति की भौति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हों, इस्त उसे इप्रपने हृदय में एक प्रकार के शून्य का इप्रनुभव हो रहा था, जैसे कोई बस्ती उजड़ गयी हो, जैसे कोई सगीत बन्द हो गया हो,

जब लोग मन्दिर से निकले, तो वह भी निकल आयी; पर उसे कोई मार्ग न स्भता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई-सी जान पड़ने लगीं। सारा ससार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी। घर का कहीं पता नहीं। सारी दूकानें बन्द हो गयीं, सड़कों पर सनाटा छा गया, फिर भी वह अपना घर दूँढती हुई चली जा रही थी। हाय! क्या इसी भाँ।त उसे जीवन-पय में भी भटकना पड़ेगा?

सहसा एक पुलिसमेन ने पुकारा—मैडम, तुम कहाँ जा रही हो ! सुभद्रा ने ठिठककर कहा—कहीं नहीं । 'तुम्हारा स्थान कहाँ है !' 'मिरा स्थान !'

'हों, तुम्हारा स्थान कहां है ? मैं तुम्हें बड़ी देर से इघर-उघर भटकते देख रहा हूँ। विस स्ट्रीट में रहती हो ?'

सुमद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक न याद या।

'तुम्हें भ्रपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं ?' 'भूल गयी, याद नहीं श्राता ।'

सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइनवोई की तरफ उठी, श्रोह ! यहीं तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर-उधर देखा। सामने ही उसका हैरा था। श्रीर इसी गली में, श्रपने ही घर के सामने, न-जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी।

#### ( = )

श्रभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुँची। वह उसके कपड़ेसी रही थी। उसका सारा तन-मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाप्रिवत्त होकर श्रपना श्रुंगार भी न करती होगी। न-जाने उससे कौन-सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसे युवती के आने की खबर भी न हुई।

युवनी ने पूछा - तुम कल मन्दिर में नहीं आयीं ?

सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा, तो ऐसा जान पड़ा, मानो किमी किन की कोमल कल्पना मूर्तिमती हो गयी है। उसकी रूप-छिन ग्रानिंच थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गयी, जैसे उसकी छोटी बहन आ गयी हो, और बोली—हॉ, गयी तो थी।

'मैंने तुम्हें नहीं देखा।'

'हाँ, मैं श्रलग थी।'

'केशव को देखा १'

'हाँ देखा।'

'घीरे से क्यों बोलीं ? मैंने कुछ भूठ कहा या ?'

मुमद्रा ने सदृदयता से मुसकिराकर कहा — मैंने तुम्हारी श्राँखों से नहीं, श्रपनी श्राँखों से देखा। मुक्ते तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जँचे। तुम्हें ठग लिया।

युवती खिलखिलाकर हाँसी और बोली—वाह ! मैं समभती हूँ, मैंने उन्हें ठगा है।

सुमद्रा ने गम्भीर होकर कहा— एक वार वस्त्राभूषणों से सजकर श्रपनी छवि श्राईने में देखो, तो मालूम हो।

'तब क्या मैं कुछ श्रौर हो जाऊँगी !'

'त्रपने कमरे से फर्श, परदे, तसवीरें हॉ डियॉ, गमले ग्रादि निकालकर देख लो, कमरे की शोभा वही रहती हैं ?'

युवती ने सिर हिलाकर क्हा—'ठीक क्हती हो। लेकिन त्राभूपण कहाँ से लाऊँ। न-जाने ग्रामी कितने दिनों में वनने की नौवत त्राये।'

'मैं तुम्हें ग्राने गहने पहना दूँगी।'

'तुम्हारे पास गहने हैं ?'

'बहुत । देखों, मैं ग्रभी लाकर तुम्हें पहनाती हूं।'

युवती ने मुँह से ता बहुत 'नहीं-नहीं' किया, पर मन में प्रसन्न हो रही यी। सुभद्रा ने ग्रपने सारे गहने पहना दिये। ग्रपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया ग्रनुभव या। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो ग्राती यी, पर उसका रूप चमक उठा या, इसमें सन्देह न या। उसने ग्राईने में ग्रपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानों किसी वियोगिनी को ग्रपने प्रियतम का सवाद मिला हो। मन में गुदगुदी होने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसे उसकी कल्पना भी न थी।

कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, यह त्राकाचा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे । कुछ देर के बाद लज्जा से सिर कुकाकर बोली-- केशव मुक्ते इस रूप में देखकर बहुत हुँ सेंगे।'

सुमद्रा—हँसेने नहीं, वलैया लॅंगे, श्रॉखें खुल जायंगी। तुम श्राज इसी रूप में उनके पास जाना।

युवती ने चिकत होकर कहा—सच ! श्राप इसकी श्रनुमित देती हैं ? सुभद्रा ने कहा—बड़े हर्ष से ।

'तुम्हें सन्देह न होगा ?'

'विल्कुल नहीं।'

'श्रोर जो में दो-चार दिन पहने रहूँ १'

'तुम दो-चार महीने पहने रहो। श्राखिर, यहाँ पड़े ही तो हैं !

'तुम भी मेरे साय चलो।'

'नहीं, मुभे ग्रवकाश नहीं है।'

ूं श्रच्छा, यां मेरे घर का पता नोट कर लो।

सुभद्रा ने शंका की—िकसी समभौते को ताइने के लिए कारण भी तो होना चाहिए ?

केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा—जब इसका श्रनुभव हो जाय कि हम इस बन्वन से मुक्त होकर श्रिषक मुखी हो सकते हैं, तो यही कारण काफी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाय कि वह दूसरे पुरुष के साथ ..

सुभद्रा ने वात काटकर कहा— चमा की जिए मि॰ केशव, मुभ में इतनी बुढि नहीं कि इस विषय पर आप से वहस कर सकूँ। आदर्श समभीता वही है, जो जीवन-पर्यन्त रहे। मैं भारत की नहीं वहती। वहाँ तो स्त्री पुरुप की लौंडी है, मैं इंग्लैंड की वहती हुँ। यहाँ भी कितनी ही आरता से मेरी वात-चीत हुई है। वे तलावों की बढती हुई सम्या को देखकर खुश नहीं होतीं। विवाह का सब से ऊँचा आदर्श उसकी पावजता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निवाहा है। अब पुरुषों वा अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जायगा, नहीं कह सकती।

इस गम्भीर श्रौर सयत कथन ने विवाद का श्रन्त कर दिया। सुभद्रा ने चाय मेंगवायी। तीनों श्रादिमयों ने पी। केशव पूछना चाहता था, श्रभी श्राप यहाँ कितने दिनां रहेंगी, लेकिन न पूछ सका। वह यहाँ पन्द्रह मिनट श्रौर रहा, लेकिन विचारों में हूवा हुआ। चलते समय उससे न रहा गया। पूछ ही बैठा— श्रभी श्राप यहाँ कितने दिन श्रौर रहेंगी १

सुमद्रा ने जमीन की श्रोर ताकते हुए कहा—कह नहीं सकती।
'कोई जरूरत हो, तो मुक्ते याद की किए।'
'इस श्राश्वासन के लिए श्रापको धन्यवाद।'

केशव सारे दिन वेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आँखों में फिरती रही। सुभद्रा की वार्ते उसके कानों में गूँजती रहीं। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आयी थी। सारी परिस्थिति उसकी समफ में आ गवी थी। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोगें खड़े हो गये। यहाँ सुभद्रा ने क्यान्क्या कष्ट मेले होंगे, कैसी-कैसी यातनाएँ सही होंगी, सब उसी के कारण! वह उस पर भार न वनना चाहती थी, इसीलिए तो उसने अपने आने की सुचना तक उसे न दी। अगर उसे पहले से मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गयी है, तो कदाचित् उसे उस युवती की त्योर इतना त्राकरेंग ही न होता है चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुमद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य-चेतना जायत हो गयी। उसके पैरों पर गिरकर उससे चमा मॉगने के लिए उसका मन त्राधीर हो उठा। वह उसके मुँह से सारा वृत्तान्त सुनेगा। यह मौन उपेदा उसके लिए त्रासद्य थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के दस बजे, वह सुमद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा—कहाँ जाते हो ?

केशव ने बूट का लेस बॉधते हुए कहा—जरा एक प्रोफेसर से मिलना

है, इस वक्त श्राने का वादा कर चुका हूं ?

'जल्द ग्राना।'

'बहुत जल्द ग्राऊँगा।'

केशव घर से निकला, तो उसके मन में किन नी ही विचार-तरमें उउने लगी। कहीं मुभद्रा भिलने से इनकार कर दे, तो ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हों, यह हो सकना है कि वह अपने विषय में कुछ न कहै। उसे शान्त करने के लिए उसने एक कया की कल्पना कर डाली। ऐसा बोमार या कि ववने की ग्राशान यो। उर्निलाने ऐसा तन्मय होकर उसकी सेवा-गुश्र्पा की कि उसे उससे प्रेम हो गया। कया का सुभद्रा पर जो अप्रसर पड़ेगा, इसके विपन में केशव को कोई सन्देह न या। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे जमा कर देगी। लेकित इसका फन क्या होगा ? क्या वह दांनों के साय एक सा प्रेम कर सकता है १ तुमहा की देख लेने के बाद उर्मिला की शायद उसके साय रहने में व्यापत्ति न हो । ग्रापित हो ही की रे सकती है । उससे यह वात छिरी नहीं है। हों, यह देखना है कि सुनदा भी इने स्रोकार करनो है या नहीं । उसने जिन उपेता का परिचार दिया है, उमे देखने हुए तो उसके मानने में सन्देह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनायेगा, उसकी विनती करेगा, उसके पैरा पड़ेगा और अन्त में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा के प्रेम श्रीर श्रनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निटा से जाग उठा या । उते ग्रव ग्रतुभव हो रहा या कि नुभद्रा के लिए उनके हृदय में जो स्थान या, वह खालो पड़ा हुया है। उर्मिना उम्र स्वान पर ग्रामा ग्राधितय नहीं जमा

'बहुत दूर जाना पड़ेगा !'

केशव कुछ ठिठकता हुन्ना जीने की न्रोर चला, तो मालकिन ने फिर कहा—में समभती हूँ, न्राप इसे लिये ही जाइए, व्यर्थ न्राप को क्यो दौड़ाऊँ। मगर कल मेरे पास एक रसीद मेज दीनिएगा। शायद उसकी जरूरत पड़े!

यह कहते हुए उसने एक छोटा-सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा, मानों कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है, यह जानने के लिए उसका हृदय व्याफुल हो रहा था। उसे इतना विलम्ब ग्रमहा या कि ग्रपने स्थान पर पर जाकर उसे खोले। उमीप ही एक पार्क था। वहाँ जाकर उसने विजलों के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाय वॉप रहे थे ग्रीर हृदय इतने वेग से घड़क रहा था, मानो किसी बन्धु की बीमारी के सम।चार के बाद तार मिला हो।

पैकेट का खुलना था कि केशव की श्रॉखों से श्रॉनुश्रों की मही लग गयी। उसमें एक पोने रंग की साड़ी थी, एक छोटी-नी सेंदुर की डिंविया श्रीर एक केशव का फोटो-चित्र। साथ ही एक लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढा। उसमें लिखा था—

'वहन, में जाती हूँ। यह मेरे सोहाग का शव है। दसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। नुम्हों लोगों के हायों यह संस्कार भी हो जाय, तो अञ्चा। तुम्हारी,

सुभद्रा'

केशव मर्माहत-सा पत्र हाय में लिये वहीं वान पर लेट गया श्रीर फूट-फूट कर रोने लगा।

# ञ्रात्म-संगीत

(१)

त्राची रात थी। नदी का किनारा था। त्राकाश के तारे स्थिर थे श्रीर नदी में उनका प्रतिविम्ब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय सगीत की मनोहर श्रीर जीवनदायिनी, प्राण्पोषिणी घ्वनियाँ इस निस्तब्ध श्रीर तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं, जैसे हृदय पर श्राशाएँ छायी रहती हैं, या मुखमण्डल पर शोक।

रानी मनोरमा ने आज गुरु-दीला ली थी। दिर-भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात् उसकी आँखें खुलीं और ये मनोहर ध्वनियाँ कानों में पहुँची। वह व्याकुल हो गयी—जैसे दीपक को देखकर पतग, वह अधीर हो उठी, जैसे खाँड़ की गन्ध पांकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों, एव चौकीदारां की दृष्टियाँ बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आयी—जैसे वेदनापूर्य कन्दन सुनकर ऑखां से ऑस् निकल आते हैं।

सरिता-तट पर कॅटीली काड़ियाँ थीं। ऊँचे कगारे थे। भयानक जन्तु थे। श्रीर उनकी ढरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयद्भर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी। परन्तु उस मधुर सगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था।

वह घएटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गति-रोध किया।

मनोरमा ने विवश हो कर इधर-उधर दृष्टि दौड़ायी। किनारे पर एक नौना दिखायी दी। निकट जाकर बोली—माँभी, मैं उस पार जाऊँगी, इस मनोहर राग ने मुक्ते व्याकुला कर दिया है ?

मौंभी—रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है स्त्रीर लहरें हरावनी। जान-जोखिम है।

मनोरमा—मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुँहमाँगी मजदूरी दूँगी।

माँभी—तव तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इस नदी में निवाह नहीं।

मनोरमा—चीधरी, तेरे पाँच पडती हूँ । शीघ नाव खोल दे । मेरे प्राण अ उस ग्रोर खिंचे चले जाते हैं ।

मॉफी-क्या इनाम मिलेगा ?

मनोरमा-जा तू माँ गे।

मॉफी—ग्राप ही कह दें, मैं गँवार क्या जानूँ, कि रानियों से क्या चीज मॉगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मॉग बैठूँ, जो ग्रापकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो।

मनोरमा—मेरा यह हार ग्रत्यन्त मूल्यवान् है। मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला; उसको चमक से मॉभी वा मुख मगडल प्रवाशित हो गया—वह कठोर ग्रोर काला मुख, जिस पर मुर्रियाँ पड़ी हुई थीं।

ग्रचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुन्ना, मानो सगीत की ध्वित ग्रौर निषट हो गयी हो। वदाचित् कोई पूर्ण जानी पुरुष ग्रात्मानन्द के ग्रावेश में उस सरिता-तट पर वैटा हुग्रा उस निस्तव्ध निशा को संगीत-पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछुलने लगा। ग्राह! िकतना मनोमुम्धक्र राग था! उसने ग्रधीर होकर कहा—मॉक्ती, ग्रव देर न कर, नाव खोल, मैं एक ज्ञ्ण भी धीरज नहीं रख सकती।

मॉफी-इस हार को लेकर मैं क्या करूँ गा ?

भनोरमा - सच्चे मोती हैं।

मोभी—यह ग्रार भी विषत्ति है। मॉभिन गले में पहनकर पड़ोसियों की दिखायेगी, वह सब डाह में जलेंगी, उसे गालियों टॅगी। कोई चोर देखेगा, तो उसकी छाती पर सॉप लोटने लगेगा। मेरी सुनसान भोपड़ी पर दिन-दहाड़े डाका पड़ जायगा। लोग चोरी का ग्रपराध लगावेंगे। नहीं, मुभे यह हार न चाहिए।

मनोरमा—तो जो छुछ तू मॉग; वही दूँगी। लेकिन देर न कर। मुक्ते अब धैर्य नहीं है। परी हा करने की तिनक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक-एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है।

माँभी-इससे भी श्रन्छी कोई चीज दीजिए।

मनोरमा—ग्ररे निर्देशी ! त् मुक्ते वार्तो में लगाये रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ, यह लेता नहीं, स्वय कुछ माँगता नहीं । तुक्ते क्या मालूम, मेरे हृद्य की इस समय क्या दशा हो रही है । मैं इस श्रात्मिक पदार्थ पर ग्रपना मर्वस्व न्योछार कर सकती हूँ ।

मों भी -- ग्राँर क्या दीजिएगा १

मनारमा—मेरे पास इससे बहुमूल्य श्रीर कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू श्रमी नाव खोल दे, तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुफे श्रपना महत्त दे दूँगी, जिसे देखने के लिए कदाचित् तू मी कभी गया हा। विशुद्ध श्वेत पत्यर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। श्रव एक च्लण की भी देर न कर।

मॉफी—(हँ सकर) उस महल में रहकर मुक्ते क्या ज्ञानन्द मिलेगा १ उलटे नेरे भाई-बन्धु शत्र हो लायँगे। इस नौका पर अषैरी रात में भी मुक्ते भय नहीं लगता। श्रॉधी चलती रहती हैं, श्रौर मैं इस पर पड़ा रहता हूँ। किन्तु वह महल तो दिन हो में काड़ लायगा। मेरे घर के प्रादमी तो उसके एक कोने में समा जायँगे। श्रोर श्रादमी कहाँ से लाऊँगा, मेरे नौकर चाकर कहाँ १ इतना माल-श्रसवाव कहाँ १ उसकी सफाई श्रौर मरम्मत कहाँ से कराऊँगा १ उसकी फुलवारियों सूख जायँगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे श्रोर श्रदारियों पर कबृतर श्रौर श्रवावीलें घांसले बनायेगी।

मनोरमा श्रचानक एक तन्मय श्रवस्था मे उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुश्रा कि सगीत निकटतर श्रा गया है। उसकी सुन्दरता श्रीर श्रानन्द श्रिष्ठिक प्रवर हो गया था—जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक श्रिष्ठिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चितान प्रक था, तो श्रव श्रावेशजनक हो ग्रिया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा—शाह! तू फिर श्रपने मुँह से क्यां कुछ नहीं माँगता १ श्रहा । कितना विरागजनक राग हं, कितना विहल करने वाला! मैं श्रव तिनक मो घीरज नहीं घर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्रवास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गन्ध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय सगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस सगीत में कोयल की-सी मस्ती है, पपीहे की-सी वेदना है, श्रामा की-सी विहलता है, इसमें

भरनो का-सा जोर है, ग्रीर ग्राँधी का-सा बल ! इसमें वह सब कुछ है , जिससे विवेकाग्नि प्रज्ञवित होती, जिससे ग्रात्मा समाहित होती है, ग्रीर ग्रन्तः करण पित्र होता है। मॉभी, ग्रव एक च्रण का भी विलम्ब मेरे लिये मृत्यु की यन्त्रणा है। शीघ्र नोका खोल। जिस सुमन की यह सुगन्ध है, जिस दीपक की यह दीकि है, उस तक मुभे पहुँचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस सगीत का रचयिता कहीं निकट ही यैठा हुग्रा है, बहुत निकट।

मांभी--ग्रापका महल मेरे काम ना नहीं है, मेरी भापड़ो उससे कही। सहावनी है।

मनोरमा—हाय । तो श्रव तुभे क्या दूँ ? यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल चेत्र की प्रवित्रता है, यह समस्त सुमन-समूह का साँरम है, समस्त मधुर-ताश्रों की माधुरी है, समस्त श्रवस्थाश्रों का सार है । नौका खोल । में जब तक जीऊंगी, तेरी सेवा करूँ गी, तेरे लिये पानी भरूँ गी, तेरी भोपडो वहारूँ गी । हाँ, में तेरे मार्ग के ककड़ चुनूँगी. तेरे भापड़े को फूना से सजाऊंगी, तेरी माँ भिन के पर मलूँगी । प्यारे माँभी, यदि मेरे पास सौ जाने होतीं, तो मैं इस संगीत के लिए श्रपण करती । ईश्वर क लिए मुभे निराश न कर । मेरे धेर्य का श्रन्तिम विन्दु शुष्क हो गया है। श्रव इस चाह में दाह है, श्रव यह सिर तेरे चरणों में है ।

यह कहते-कहते मनोरमा एक विद्यास की अवस्था में भॉकी के निकट जाकर उसके पेरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वह सगीत आत्मा पर किमी प्रज्ञवित प्रदीप की तरह ज्योति वरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसके रोमाच हो आया। वह मस्त होकर भूमने लगी। ऐसा जात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्व-देश में तारे भिलमिलाते हुए दिखायी देते थे। उसपर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और जब वहीं मस्ताना मिन, वहां मनोहर राग उसके मुँह से निकलने लगा। वहीं अमृत की व्ँदे, उसके अपरों से ट्यन्ने लगीं। वह स्वय इस संगीत वा स्नोत थी। नदी के पर से आने वाली ध्वानेयों, प्राण्पोपिणी ध्वानेयों उसी के मुँह से निकल रही था।

मनोरमा का मुख-मण्डल चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया या, श्रीर श्रौंदों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं।

# एक्ट्रेस ·

रंगमच का परदा गिर गया। तारा देवी ने शकुन्तला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिम वक्त वह शकुन्तला के रूप में राजा दुष्यन्त के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना ऋौर तिरस्कार से उत्तेजिन भावों को आगनेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक-वृन्द शिष्टता के नियमों की उपेद्धा करके मख की थ्रोर उन्मत्तों की भौति दौड़ पड़े थे श्रीर तारादेवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ गये श्रीर तारादेवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूला से पट गया, आभूष्यों की वर्षा होने लगी। यदि उसी च्या मेनका का विमान नीचे श्राकर उसे उड़ा न ले जाता, तो कदाचित् उस धक्कम-धक्के में दस-पाँच श्रादमियां की जान पर बन जाती। मैंनेजर ने तुरन्त श्राकर दर्शकों को गुण-प्राहकता का धन्यवाद दिया श्रीर वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर यही तमाशा होगा। तव लागों का मोहोन्माद शान्त हुन्ना। मगर एक युवक उस वक्त भी मख पर खड़ा रहा। लोंवा कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुन्दन का-सा रग, देवता श्रों का-सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति-सी प्रस्फुटित हो रही थी। काई राजकुमार मालूम होता था।

जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गये, उसने मैनेजर से पूछा-क्या मैं नारादेवी से एक च्रण के लिये मिल सकता हूँ १

मैनेजर ने उपेत्वा के भाव से कहा—हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है।
युवक ने फिर पूछा—क्या ग्राप मेरा कोई पत्र उसके पास मेज सकते हैं दें
मैनेजर ने उसी उपेत्वा के भाव से कहा—जी नहीं। त्वमा कीजिएगा।
यह हमारे निमयों के विकद्ध है।

युवक ने त्रीर कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा श्रीर चाहर जाना ही चाहता या कि मैनेजर ने पूछा—जराठहर जाइये, त्राप का कार्ड ? युवक ने जैव से कागज का एक दुकड़ा निकालकर कुछ लिखा श्रीर दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा—कुँवर निर्मलकान्त चौधरी श्रो० बी० ई०। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गयी। कुँवर निर्मलकान्त कान्त—शहर के सबसे बड़े रईस श्रार ताल्लुकेटार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धहरूत श्राचार्य, उच्च-कोटि के विद्वान्, श्राठ-दस लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही सस्थाएँ चलती थीं—इस समय एक जुड़ प्रार्थी के रूप मे खड़े थे। मैनेजर श्रपने उपेत्ता-भाव पर लिजत हो गया। विनम्र शब्दा में बोला— ज्ञमा कीजिएगा, मुक्तसे वड़ा श्रपराध हुश्रा। में श्रभी तारादेवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ।

कुँवर साहव ने उसे रकने का इशारा करके कहा—नहीं, ग्रव रहने ही दीजिए, मैं कल पाँच वजे ग्राऊँगा। इस वक्त तारादेवी का कप्ट होगा। यह उनके विश्राम का समय है।

मैनेजर—मुफे विश्वास है कि वह त्रापकी खातिर इतना कष्ट सहर्प सह लेगी, मैं एक मिनट में त्राता हूँ।

किन्तु कुँवर साहव अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता पर संयम का परदा डालने के लिए बिवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया आर कल आने का बादा करके चले गये।

## ( ? )

तारा एक साफ-सुथरे श्रौर सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मंग नैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी श्राँखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या वार-वार श्राते हैं ? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे! वस एक दूसरे पर फटे पड़ते थे। क्तिनों को उसने पैरों से उकरा दिया था—हाँ, उकरा दिया था। मगर उस समूह गैं. केवल एक दिन्य मूर्ति श्रिवचिलत रूप से खड़ी थी। उसकी श्रौंखों में कितना गम्भीर श्रमुराग था, कितना दृढ संकल्प! ऐसा जान पटता था माना उसके दोनों नेत्र उसके हृदय में सुभे जा रहे हों। श्राज फिर उस पुरुप के दर्शन होगे या नहीं, कीन जानता है। लेकिन यदि श्राज उनके दर्शन हुए, तो तारा उनसे एक वार बातचीन किये विना न जाने देगी।

लिए निर्दिष्ट या । त्रात्र वही परिपाटी नहीं रही । त्राज प्रत्येक रम ग्री त्रपनी मुरुचि, मुबुद्धि श्रीर तुलनात्मक भाव से श्रु गार करती है। उसका सीन्दर्य किस उपाय से त्राकर्षकता की सीमा पर पहुँच सकता है, यही उसका त्रादर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह पन्द्रह साल से इस कम्पनी में थी स्त्रीर यह समस्त जीवन उसने पुरुषां के हृदय से खेलने ही में व्यतीत किया या। किस चितवन से, किस मुसकान से, किस ग्राँगड़ाई से, किस तरह केशों के विखेर देने से दिलों का करलेग्राम हो जाता है, इस कला में कीन उससे बढकर हो सकता था ! श्राज उसने चुन-चुन कर श्राजमाये हुए तीर तरकस से निकाले, श्रीर जब ग्रपने ग्रस्त्र। से सजकर वह दीवानखाने में श्रायी, तो जान पड़ा मानों ससार का सारा माध्य उसकी बलाएँ ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुँवर साहव का कार्ड देख रही थी, पर उसके कान मोटर की ख्रावाज की ख्रोर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुँवर साहव इसी वक्त ग्रा जायँ ग्रीर उसे इसी अन्दाज से खड़े देखें। इसी अन्दाज से वह इसके अग-प्रत्यगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार-कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता या कि यह चञ्चल नवयाँवना उस म्रावस्था को पहुँच चुकी है, जब हृदय को शान्ति की इच्छा होती है, वह किसी ग्राश्रम के लिए त्रातुर हो उठता है, श्रौर उसका श्रमिमान नम्नता क श्रागे सिर भुका देता है ?

तारा देवी को बहुत इन्तजार न करना पड़ा । कुँवर साहव शायद मिल्ने के लिए उससे भी उत्सुक थे । दस ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज आयी । तारा सँभल गयी । एक स्वया में कुँवर साहव ने कमरे में प्रवेश किया । तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल नयी । प्रौढावस्था में भी प्रेम की उदिग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती । वह किसी सलज्जा युवती की भॉति सिर भुकाये खड़ी रही ।

कुँवर साहव की निगाह आते ही उसकी गरदन पर पड़ी। वह मोतियों का हार, जो उन्होंने रात को मेंट की थी, चमक रहा था। कुँवर साहव को इतना आनन्द और कमी न हुआ था। उन्हें एक च्या के लिए ऐसा जान पड़ा, मानों उनके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हों गयी। बोले—मैंने आपनो आज इतने सवेरे कष्ट दिया. चमा की जिएगा। यह तो आपके आराम का

समय होगा ? तारा ने िंधर से खिसकती हुई साड़ी का सँभालकर कहा—इससे ज्यादा ग्राराम ग्रार क्या हो सकता था कि ग्राप के दर्शन हुए। मैं इस उपहार क लिए ग्रार क्या ग्राय को मनां धन्यवाट देती हूँ। ग्रव तो कभी-कभी मुलाकात होती रहेगी ?

निर्मल कान्त ने मुनकिगकर कहा — कभी-कभी नहीं, रोज। ग्राप चाहे मुक्ति मिलना पनन्द न करें, पर एक वार इस ड्योडी पर सिर की भुका ही जाऊँगा।

तारा ने भी मुसकिराकर उत्तर दिया - उसी वक्त तक जब तक कि मनोरञ्जन की कोई नयी वस्तु नजर न ग्रा जाय! क्यों ?

भिरे लिए यह मनोरखन का विषय नहीं, जिन्दगी ग्राँर मीत का सवाल है। हॉ, तुम इसे विनोद समक सकती हो; मगर कोई परवा नहीं। तुम्हारे मनोरखन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जायँ, तो मैं ग्रपना जीवन सफल समकूँ गा।

दोनो तरफ से इस प्रीति को निभाने के यादे हुए, फिर दोनों ने नाश्ता किया ग्रार कल भोज का न्योता देकर कुँवर साहब विदा हुए।

## ( 8)

एक महीना गुजर गया, कुँवर साहव दिन में कई-कई बार छाते । उन्हें एक त्रण का वियोग भी छमहा था। कभी दोनों बजरे पर दिखा का सैर करते, कभी हरी-हरी घास पर पाकों में बैठे बात करते, कभी गाना-बजाना होता, निन्य नये प्रोफ्राम बनते थे। मारे शहर में मशहूर या कि ताराबाई ने कुँवर साहब को फॉस लिया छोर दोनों हाथों से मम्पत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुँवर माहब का प्रेम ही एक ऐसी नम्पत्ति थी, जिमके सामने दुनिया मर की दौलत हैच थी। उन्हें छानने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी।

मगर एक महीने तक इन प्रेम के बजार मे घूमने पर भी तारा को वह यस्तु न मिली, जिसके लिये उसकी ग्राम्मा लोलुए हो रही थी। वह कुँ वर साहब से प्रेम की, ग्रपार ग्रीर ग्रतुल प्रेम की, सब्चे ग्रोर निक्षपट प्रेम की वात रोज सुनती थी; पर उसमें 'विवाह' का शब्द न ग्राने पाता था. मानी प्याने को वाजार में पानी छोड़कर श्रीर सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा श्रीर विस चीज से तृप्ति हो सकती है १ प्यास बुक्तने के बाद, सम्भव है, श्रीर चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सब से मूल्यवान् पदार्थ है। वह जानती थी कि कुँवर साहव उसके इशारे पर प्राण् तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जवान मे नहीं निकलती १ क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर श्रपना श्राशय कह देना श्रसम्भव था १ फिर क्या वह उसे वेवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं १ यह श्रपमान उससे न सहा जायगा। कुँवर के एक इशारे पर वह श्राग में कूद सकती थी, पर यह श्रपमान उसके लिए श्रसहा था। किसी शोकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद एक-दो महीने रह जाती श्रीर उसे नोच खसोटकर श्रपनी राह लेती। । वन्तु प्रेम का बदला प्रेम हे, कुँवर साहव के साथ वह यह निलंज जीवन न व्यतीत कर सकती थी।

उधर कुँवर साहव के माई बन्द भी गाफिल न थे, वे किसी भाँ ति उन्हें ताराबाई के पर्ज से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुँवर साहव का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐमा उपाय था, जिससे सफल होने की आशा थी और यही उन लोगां ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुँवर साहव इस ऐक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें, या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का भालिक बना दें। कुँवर साहव पर चारो ओर से दवाव पड़ने लगे। यहाँ तक कि योरोपियन अधिकारिओं ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन सन्थ्या-समय कुँवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा — तारा, देखो तुमसे एक बात कहता हुँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। वोली—कहिए, क्या बात है ! ऐसी कोन वस्तु है, जिसे आपकी मेंट करके मैं अपने को धन्य न समम्हूँ !

वात मुँह से निक्लनेकी देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया स्त्रीर हर्षोन्माद की दशा में राती हुई कुँवर साहव के पैरों पर गिर पड़ी।

( 4)

एक च्रुण के बाद तारा ने वहा— मैं तो निराश हो चली थी। त्र्राप ने बड़ी लग्बी परीचा ली।

कंवर साहव ने जबान दातों-तले दवायी, मानो कांडे ग्रतुचित वात सुन

व्यह वात नहीं है, तारा। ग्रगर मुक्ते विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिन्ना के लिए हाय फैनाया होता, पर में ग्रपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो, ली हो।

ग्रीर में भी कुछ हूं, वह तुम जानती ही हो। मेंने निश्चय कर लिया शा कि उम्र-भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुक्ते विना मांगे ही वरदान दे दो। वस, यही मेरी अभिलापा थी। सुममें अगर कोई

गुण है, तो यही कि में तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या सगीत या घम पर ग्रपने विचार प्रकट करने लगती हो, तो में टग रह जाता हूँ ग्रोर ग्रपनी जुद्रता पर लिंडजत हो जाता हूं। तुम मेरे लिए सामारिक नहीं, स्वर्गीय

हो। मुक्ते ग्राश्चर्य यही है कि इस समय में मारे खुरा के पागल क्यां नहीं

कुँवर साहव देर तक ग्रापने दिल की वार्त कहने रहे। उनकी वाणी हो जाता ।'

तारा चिर मुक्तिये सुनती यो, पर ग्रानन्द की जगह उसके मुख पर एक कभी इतनी प्रगलम न हुई थी।

प्रकार का लाभ—लंजा से भिला हुजा—ग्रंकित हा रहा था। यह पुरुप इतना

सरल हृद्य, इतना निष्कपट है ? इतना विनीत, इतना उदार ! सहसा कुँवर साहव ने पूछा —तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होगे,

तारा ने कुँवर साहव की सरलता से परास्त हाकर विनितत स्वर मे कहा— तारा ? दया करके बहुत दिनों के लिए न यलना । कातून को क्या काजिएगा ? कुंबर साहन ने तथरता से उत्तर देश — इस विषय में तुम निश्चन्त रहा तारा, मैंने वक्तीला से पूछ लिया है। एक कार्त ऐसा है, जिस के अनुसार हम जार तुम एक प्रेम-सूत्र में वंच सकते हैं। उसे सि।वेल-मेरिज कहते हैं। वस, आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आयेगा, क्यां ?

तारा सिर मुकाये रही। दुछ वाल न सकी।

भें प्राठ:काल ग्रा जाऊँगा । तैयार रहना ।

तारा सिर मुकाये ही रही । मुॅह से एक शब्द न निकला । कुँ<sub>प</sub>र साहब चले गये, पर तारा वहीं मूर्ति की भॉति बैटी रही । पुरुपो के हृद्य से क्रीड़ा करनेवाली चतुर नारी क्यो इतनी विमूढ हो गयी है ।

( ξ )

विवाह का एक दिन श्रौर वाकी है। तारा को चागं श्रोर से वधाइयों मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री-पुरुषों ने श्रपने सामर्थ्य के श्रमुसार उसे श्रच्छे-श्रच्छे उपहार दिये हैं, कुँवर साहव ने भी श्राभूपणों से सजा हुशा एक सिंगारटान मेंट किया है, उनके दो-चार श्रन्तरण मित्रों ने भाँति-भाँति के सौंगात भेजे हैं, पर तारा के मुन्दर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर श्राती। वह जुव्ध श्रौर उदास है। उसके मन मे चार दिनों से निरन्तर यही प्रश्न उठ रहा है—-क्या कुँवर के साथ वह विश्वासघात करे ही जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए श्रपने कुल-मर्यादा को तिलाञ्जलि दे दी, श्रपने बन्धुजना से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमक्या के समान निष्कलक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से वह कपट करे! नहीं, वह इतनो नीचता नहीं कर सकती, श्रपने जीवन मे उसने कितने ही युवकों से प्रेम का श्राभनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवाला को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन मे ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ श्रोर था कि ऐसा श्रनुराग उसे श्रीर कही न मिला था ह

क्या वह कुँवर साहव वा जीवन मुखी वना सकती है १ हाँ, अवश्य । इस विषय में उसे लेशमात्र भी सन्देह नहीं था । भिक्त के लिए ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो असाध्य हां, पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है । दलते हुए सूर्य में मत्याह वा-सा प्रवाश हो सकता है १ असम्भव । वह स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छिव, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास वह वहां से लायेगी, जिसके साम्मश्रण को यौवन कहते हैं १ नहीं, वह कितना ही चाहे, पर कुँवर साहव के जीवन को सुखी नहीं वना सकती । चूढा वैल कभी जवान वछड़े ये साथ नहीं चल सकता ।

त्राह । उसने यह नौवत ही क्यों श्राने दी १ उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, वनावटी सिगार से कुँवर को घोखे में ढाला १ श्रव इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुँह से कहेगी कि में रंगी हुई गुड़ियाँ हूँ, जवानी मुससे कवकी विदा गत के वारह वज गये थे। तारा मेज के सामने इन्हां किताया में मग हो चुकी, अब केवल उसका पद-चिह रह गया है। विठी हुई थी। मेज पर उपहारों के हिर लगे हुए थे; पर वह किसी चीज की ग्रीर ग्राल उठाकर भी न देखती थी। ग्रमी चार दिन पहले वह इन्हीं त्रीजा पर प्राण हेती थी, उसे हमेशा ऐसी चीनों की तनाश रहती थी, जो काल के निहों का मिश सकें, य अब उन्हों चीजां से उसे वृगा हो रही है। प्रेम सत्य तारा ने साचा -क्यां न यहां से कहां भाग जाय ? किसी हेसी जगह चली हे—ग्रोर सत्य ग्रोर मिथ्या, दोनो एक माय नहीं रह सकते। जाय, जहां कोई उसे जानता भी न हो। कुछ दिना के बाद जब कुँ वर का विवाह हो जाय, तो वह फिर ग्राकर उनसे मिले ग्रोर वह सारा वृतान्त उनसे कृतिया । इस समय कूँ वर पर वजावा । सा होगा — हाय, त जाने उनकी क्या दशा होगी, पर उसके लिए इसके सिया ग्रार कोई मार्ग नहीं है। ग्रव उनके दिन रा-रोकर वटने, लेकिन उसे कितना ही दु.ख क्या न हो, यह ग्राने प्रिय-तम के साय छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना हो बहुत है। इसमे अधिक उसका अधिकार नहीं। टाईने ग्राकर कहा —बाईजो, चलिए उन्न पाडा ना माजन कर लोजिए, तारा ने कहा — नहीं, जरा भी भूल नहीं है। तुम जारुर ला ला। दाई—देखिए, मुफे भूल न जाइएगा। में भी ग्रापके साय नल्गी। न्त्रव तो वारह वज गये। राई—गरे वाईजी, मुक्ते ग्रन्छे कपहे लेकर क्या करना है र ग्राप ग्रपता तारा—ग्रन्छे-ग्रन्छे कपड़े वनवा रखे हैं न ? टाई चली गयी। तारा ने वड़ी की ग्रार देखा। सचमुन बारह वज गये से। केवल छः घटे ग्रीर हैं। प्रातः काल कुँवर साहव उसे विवाह-मिटर में ले काई उतारा दे दीजिएगा। जाने के लिए ह्या जायेंगे। हाय। भगवान, जिस पदाय से तुमते इतने दिनों तक ठमें वांचत राता, वह ग्राज क्यों मानते लाये ? क्या यह मी तुम्हारी की हो है ? द्वारा ने एक सफेर साटी पहन ली। सारे ग्राम्पण उनारकर नव दिये। गर्म पानी मौजूद था। साबुन ऋौर पानी से मुँह घोया ऋौर ऋाईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गयी—कहाँ थी वह छ्रवि, वह ज्योति, जो ऋाँखों को लुमा लेती थी। रूप वही था, पर कान्ति कहाँ १ क्या अब मी वह यौवन का स्वाँग भर सकती है ?

तारा को श्रव वहाँ एक त्रण् भी श्रीर रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए श्राभ्पण श्रीर विलास की सामिश्रयों मानो उसे काटने लगीं। यह कृत्रिम बीवन श्रसहा हो उटा, खस की टिट्टयों श्रीर विजली के पखों से सजा हुन्ना शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा।

उसने सोचा—कहाँ भागकर जाऊँ। रेल से भागती हूँ, तो भागने न पाऊँगी। सबेरे ही कुँवर साहव के ऋादमी छूटेंगे ऋौर चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे राग्ते से जायगी, जिधर किसी का खयाल भी न जाय।

तारा का द्वृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दु.खी न थी, निराश न थी। वह फिर कुँवर साहव से मिलेगी, किन्तु वह निस्स्वार्थ सथोग होगा। वह प्रेम के बनाये हुए कर्त्तव्य-मार्ग पर चल रही है, फिर दु:ख क्यों हो और निराशा क्यों ही ?

सहसा उसे खयाल त्राया— ऐसा न हो, कुँ वर साहव उसे वहाँ न पाकर शोकिविह्नलता की दशा में कोई त्रानर्थ कर बैठें। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गये। एक च्रण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी, और यह पत्र खिलने लगी—

'प्रियतम, मुक्ते च्मा करना। मैं अपने को तुम्हारो दाधी वनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुक्ते प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया, जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी, दुम्हारे प्रेम में मझ रहूँगी। मुक्ते ऐसा जान पड रहा है कि प्रेम की रमृति में प्रम के मोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनन्द है। मैं फिर आऊंगी, फिर दुम्हारे दर्शन करूँगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुक्तसे नाराज न होना। ये आम्पूषण, चो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी आर से नववधू के लिए छोड़ जाती हूँ। नेवल वह मोर्तियां ना हार, जो तुम्हारे प्रेम ना पहला उपहार है, अपने साय

लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। में तुम्हारी हूँ, श्रोर सदा तुम्हारी रहूँगी.....।

तुम्हारी, तारा?

यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला ग्रीर वाहर निकल ग्रायी। थिए उर हाल से मंगीत की ध्वनि ग्रा रही थी। एक च्या के लिए उसके पैर वॅध गये। प्रदूह वर्षों का पुराना सम्बन्ध ग्राज ह्या जा रहा था। महसा उसने मैनेजर को ग्राते देखा। उसका कनेजा धक् से हो गया। वह बडी तेजों से लपककर दीवार की ग्राड में खड़ी हो गयी। ध्याही मैनेजर निकल गया, वह हाते के वाहर ग्राया ग्रीर कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का राम्ता पकड़ा।

गंगा-तट पर सन्नाटा छाया हुग्रा था। दस-पॉच साधु-वैरागी धूनियों के सामने लेटे थे। दस-पॉच यात्री कम्बल जमीन पर विद्याये सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सप की भॉति रेंगती चली जाती था। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका मे बैठा हुग्रा था।

तारा ने मल्लाह को पुकारा—ग्रो मॉभ्ती, उस पार नाय ले चलेगा ? मॉभ्ती ने जवात्र दिया—इतनी रात गये नात्र न जाई।

मगर दूनी मजदूरी की वात सुनकर उसने डोड उठाया ग्रीर नाव को खोलता हुग्रा वोला—सरकार उस पार कहर् जैहें रे

'उस पार एक गॉब में जाना है।'

'मुदा इतनी रात गये कौनो सवारी-सिकारी न मिली।'

'कोई हर्ज नहीं, तुम मुक्ते उस पार पहुँचा दो।'

मॉफी ने नाव खेल दी। तारा उस पर जा वैठी, ग्रीर नौका मन्द् गिन से चलने लगी. मानो जीव स्वप्न-साम्राज्य में विचर रहा हो।

इसी समय एकाटशी का चोद, पृथ्वी से उस पार, ग्रपनी उज्ज्वल नोका खेता हुन्ना निकला ग्रीर व्योम-सागर को पार करने लगा।

# ईश्वरोय न्याय

( ? )

कानपुर जिले में परिडत भृगुदत्त नामक एक वहे जमीदार थे। मृशा सत्यनारायण उनके कारिन्दा थे। वह वहे स्वामिभक्त छौर सबवरित्र मर्नुध्य ये। लाखों रुपये की तहसील ग्रांर हजारों मन ग्रनाज का लेन-देन उनके हाथ मे या, पर कभी उनकी नीयत डवॉडोल न होती। उनके सुप्रवन्ध से रियासत दिनांदिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए, उससे ग्राधिक ही होता था। दुख-सुख के प्रत्येक ग्रावसर पर पिंडतजी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश त्रात। धीरे-धीरे मशीजी का विश्वास इतना बढा कि परिटतजी ने हिसाब-किताब का समभाना भी छोड़ दिया । सम्भव है, उनसे त्राजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रवल है । प्रयाग में कुम्म लगा, ता पांगडतजी भी स्नान करने गये। वहाँ से लौटकर फिर चे घर न त्राये । मालूम नहीं, विसी गढे में फिसल पहें या कोई जल-जन्तु उन्हें खींच ले गया, उनका फिर कुछ पता ही न चला। ऋव मशी सत्यनारायण के श्रिधिकार श्रीर भी बढे। एक हतभागिनी विधवा श्रीर दो छोटे-छाटे वच्चा के सिवा पिरहतजी के घर में श्रीर कोई न था। श्रन्त्येप्टि-किया से निवृत होकर एक दिन शोकातुर परिहताइन ने उन्हें बुलाया श्रीर रोकर कहा-लाला, परिहतजी हमें मॅभदार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गये, अब यह नैया तुम्ही पार लगात्रोंगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगायी हुई है, इससे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे वच्चे हैं, इन्हें ग्रपनाग्रो। जब तक मालिक जिये, तुम्हें श्रवना माई ससभते रहे। मुभे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को सँभाले रहोगे।

सःयनारायण ने रोते हुए जवाब दिया—माभी, भैया क्या उठ गये, मेरे तो भाग्य ही फूट गये, नहीं तो मुक्ते ग्रादमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर -जिया हूं ग्रीर उन्हीं की चाकरी में महंगा भी। ग्राप धीरज रखें। किसी नकार की चिन्ता न करें। मैं जीते-जी श्रापकी सेवा से मुँह न मोहूँगा। श्राप चेवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूँ, उसे डाँट टीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ जाँयगे।

( ? )

इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुश्ाजी ने रियासत को सँभाला। वह ग्रापने काम में वहें कुशल थे। कभी एक बौदी का भी वल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लीग पिएडतजी को भूल-सा गये। दरवारों ग्रीर कमेटियों में वे सम्मिलत होते, जिले के ग्रधिकारी उन्हीं को जभीदार ममसते। ग्रान्य रईसों में भी उनका ग्रादर था, पर मान-गृद्धि महँगी वरतु है ग्रोर भानकुँ विर, ग्रान्य स्त्रियों के सहश पैसे को खूव पकड़ती। वह मनुष्य की मनावृत्तियों से परिचित न थी। पिएडतजी हमेशा लालाजी को इनाम-इकराम देते गहते थे। वे जानते थे कि जान के बाद ईनाम का नूसग स्तम्भ ग्रापनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जाँच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना गहता था; क्यांकि ईमान का सबसे वड़ा शत्रु ग्रावसर है। भानकुँ वार इन बातों को जानती न थी। ग्रातएव ग्रावसर तथा बनाभाव-जिसे प्रवल शत्रुग्रा के पड़े में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे वेदाग बचता ?

कानपुर शहर से मिला हुन्ना, डीक गगा के किनारे, एक बहुत न्यावाद न्नारे हैं हैं । स्वा पा । पिएइतजी इस गोंव को लेकर नदी-किनारे पक्षा बाट पन्दिर वाग, मवान न्नाद बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी । सयोग से न्नव यह गाँव विक्ने लगा । उनके जभीदार एक टाक्रूर साहव थे । विसी फीजदारी के मामले में फेंसे हुये थे । मुक्दमा लड़ने के लिए क्यें वी चाह थी । मुंशीजी ने कचहरी में नह समाचार सुना । च्यप्य मोल-सोल हुन्ना । दोनो तरफ गरज थी । सीदा पटने में देर न लगी, नैनामा लिखा गया । रिजिस्ट्री हुई । क्यें मांजूद न थे, पर शहर में माल थी । एक महाजन के नहीं से तीस हजार क्यें मांजूद न थे, पर शहर में माल थी । एक महाजन के नहीं से तीस हजार क्यें में मांवाये गये न्नार से तही में काम-काज की न्नासानी के खयाल से यह सब लिखा-पढ़ी मुंशीजी ने न्नपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के न्नानी नावालिक थे । उनके नाम से लेने में

यह कहकर मानुकुँविर फिर पर्दें की श्राह में श्रा वैठी श्रीर रोने लगी ! स्त्रियों कोध के वाद किसी-न-किसी वहाने रोया करती हैं। लाला साहव को कोई जवाव न स्फा। वहां से उठ श्राये श्रीर दफ्तर जाकर कागज उलट-पलट करने लगे, पर मानुकुँविर भी उनके पीछे-पीछे दफ्तर में पहुँची श्रीर डॉटकर बोली—मेरा कोई कागज मत छूना। नहीं तो बुरा होगा। तुम विषेले सॉप हो, मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहती।

मुंशीजी कागजों में कुछ काट-छाँट करना चाहते थे, पर विवश हो गये। खजाने की कुछो निकालकर फेंक दी, वही-खाते पटक दिये, किवाइ घड़ाके-से बन्द किये ग्राँर हवा की तरह सन्न से निक्ल गये। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट-मन्त्र न जाना।

दूमरे कारिन्दा ने यह कैफियत सुनी, तो फूले न समाये। सुशीनी के सामने उनकी दाल न गलने पाती थी। भानुक् विरि के पास आकर वे आग पर तेल छिड़क्ने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि सुशी सत्यनाराण ने विश्वास्यात किया है। मालिक का नमक उनकी हिंहुयों से फूट-फूटकर निकतेगा।

दोनों च्रोर से मुकटमेवाजी की तैयारियाँ होने लगीं। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी च्रोर न्याय की च्रात्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुच्या।

भानुक विर ने लाला छक्षनलाल से पूछा—हमारा वकील कौन है १ छक्षनलाल ने इवर-उधर भाँककर कहा —वकील ता सेठजी हैं, पर सत्यनारायण्य ने उन्हें पहले गाँठ रखा होगा। इस मुकदमें के लिए वहे होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा वात्रू को आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकह लेते हैं। बालते हैं तो जैसे मोटरकार छूट जाती है। सरकार! और क्या कहें, कई आदिमियों को फॉसी से उतार लिया है, उनके सामने कोई वकील जवान तो खाल नहीं सकता। सरकार कहें तो वही कर लिये जायें।

छक्रनलाल की ऋत्युक्ति ने सन्देह पैदा कर दिया। मानुकुँवरि ने कहा— नहीं, पहले सेठजी से पूछ लिया जाय। उसके बाद देखा जायगा। ऋाप जाइए, उन्हें बुला लाइए।

छक्ष्मनलाल ग्रपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठजी के पास गये। सेठजी पिरहत मृगुदत्त के जीवन-काल से ही उनका कानून-सम्बन्धी सब काम किया करते ये । मुकदमे का हाल मुना तो सन्नाटे में भ्रा गये । सत्यनारायण को वह बड़ा नेकनीयत ग्रादमी समस्तते थे । उनके पतन बड़ा खेद हुन्ना । उसी वक्त ग्राये । मानुकुँविर ने रो-रोकर उनमे ग्रापनी विपत्ति की कथा कही ग्रीर ग्रापने दोनों लडको को उनके सानने खड़ा करके बाली—ग्राप इन ग्रामार्था की रज्ञा कीजिए ! इन्हें में ग्रापको सौंपती हूँ ।

सेठजी ने समभौते की बात छेड़ो। बोले — ग्रापस की लड़ाई ग्रन्छी नही। भानुक् विरि — ग्रन्यायी के साथ लड़ना ही ग्रन्छा है। सेठजी — पर हमारा पन्न निर्वल है।

भानुकुँदरि फिर पर्दें से निकल ग्रायी ग्रीर विस्मित हो कर बोली—क्या हमारा पन्न निर्वल है ? दुनिया जाननी है कि गाँव हमारा है। उसे हमसे कीन ले सकता है ? नहीं, मैं मुलह कभी न करूँ गो, ग्राप कागजा को देखें। मेरे बच्चों की खातिर यह कप्ट उठायें। ग्रापका परिश्रम निष्कल न जायगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराव न थी। देखिए जिस मिती मे गाँव लिया गया है, उस मिती मे :० हजार का क्या खर्च दिखाया गया है। ग्रापर उसने ग्रपने नाम उधार लिखा हो। ता देखिए, वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐने नर-पिशाच से मैं कभी मुलह न करूँ गी।

सेठजी ने समभ लिया कि इस समय समभाने-बुभाने से कुछ काम न चलेगा। वागजात देखे, श्रिभियोग चलाने की तेयारियाँ हाने लगी।

## (8)

मुंशी सत्यनारायणलाल खिसियाये हुए मनात पहुँचे। लडके ने मिटाई
मॉगी। उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यां लटके के उनके
पास जाने दिया। अपनी बृढा माता को डॉटनर कहा—नुमसे इतना भी नहीं
हो सकता कि जरा लड़के को वहलाओं? एक नो में दिन भर का यका मॉदा
घर आकँ श्रोर फिर लड़के को खेलाऊँ? सुमे दुनिया में न आर कोई काम है,
न धन्धा। इस तरह घर मे बांबेला मचानर बाहर आये, सोचने लगे—सुमसे
बडी भल हुई। में कैसा मूर्ख हूँ। और इतने दिन तक सारे कागज-पत्र अपने
हाय में थे। जो चाहता, कर सकता था; पर हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहा।
आज सिर पर आ पड़ी तो सुमी। मैं चाहता तो वही-खाते सब नये बना सकता

अन्तर्यामी हैं १ सबके हृदय का हाल जानता है १ मुक्ते देख कर वह अदव से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता , पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखायी। इस तरह मन को समभाकर वे आगे वढे। सच है, पाप के पञ्जा में फँसा हुआ मन पत्तभाइ का पत्ता है, जो हवा क जरा-से मों के से ग़र पहला है।

मुन्रीजी वाजार पहुँचे। ऋषिकतर दूकान बद हो गकी थी। उनमें सों इं ऋार गाय बैठी हुई जुगाली कर रही थीं। कवल हलवाइयों की दूकाने खुली थीं ऋार कहीं-कहीं गजरेवाले हार की हॉक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुन्शीजी का पहचानते थे, ऋतएव मुन्शीजी ने सिर मुका लिया। कुछ चाल बदली श्रौर लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्धी श्राती दिखायी ही। यह सेठ वह्मभदास वकील की बग्धी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठजी के साथ कचहरी गये थे, पर आज वह बग्गी कालदेव के समान भयकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दूकान पर चढ गये। वहाँ विश्राम करने वाले सॉइ ने समभा, वे मुक्ते पद्च्युत करने श्राये हैं। माथा मुकाये फु कारता हुआ उठ बैठा, पर इसो बीच में बग्धी निकल गयी श्रोर मुन्शीजी की जान-में-जान श्रायी। श्रवकी उन्होंने तर्क का श्राश्रय न लिया। समक गये कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं, खैरियत यह हुई कि बकोल ने देखा नहीं। वह एक शाव है। मेरे चेहरे से ताड़ जाता।

कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ग्रोर होती है, पर यह कोरा श्रनुमान-ही-श्रनुमान है, श्रनुभव-सिद्ध वात नहीं। सच वात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप-भीरु होता है श्रोर हम प्रत्यन्त देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी वृषा होती है।

एक फर्लाझ आगे चलकर मुन्शीजी को एक गली मिली। यह मानकुँवरि के घर का एक रास्ता था। धुँधली-सी लालटेन जल रही थी। जैमा मुन्शीजी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तवल म चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारिन बनाव-सिंगार करके नाच रही थीं। चमार मृद्ग बजा-बजाकर गाते थे—

> 'नाहीं घरे श्याम, घेरि त्राये बदरा। सोवत रहेउँ सपन एक देखेउँ' रामा

#### डेञ्बरीय न्याय

# खुलि गयी नींद ढरक गये कजरा । नाही घरे श्याम, घेरि त्राए बदरा ।'

दोनां पहरेदार वहां तमाशा देख रहे थे। मंशीजी दवे-पाँव लालटेन के पास गये, श्रोर जिस तरह विल्ली चूहे पर भपटती है, उसी तरह उन्होंने भपटकर लालटेट को बुभा दिया। एक पडाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना टुष्कर समभते थे, उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजनूत हुश्रा। दफ्तर के बरामदे मे पहुँचे श्रार खूब नान लगाकर श्राहट ली। चार्रा श्रोर सन्नाटा छात्रा हुश्रा था। केवल चमारों का कोलाहल सुनायी देता था। इस समय मुंशीजी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था, हाथ-पाँव कीप रहे थे, साँस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक-एक रोम श्रान्व श्रार वान वना हुग्रा था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमे जितना पौरुप, जितनी चपलता, जितना साहम, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना श्रीमान था, वे सब इस उक्त सजग श्रीर सचेत होकर इच्छा-शिक की सहायता कर रहे थे।

द्पतर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुन्ना था। इमकी कुझी त्राज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाये थे। ताला खुल गया, विवाहों ने बहुत दवी जवान से प्रांतरोध किया। इस पर किमी ने ध्यान न दिया। मुशीजी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिरांग जल रहा था। मुशीजी का देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर न्नाने से रोका।

मुशीजी के पेर थर-यर कॉप रहे थे। एड़ियाँ जमीन से उछुली पढ़ती थीं। पाप का बोभ उन्हें ग्रासद्य था।

पल भर में मुशीजी ने बहियों का उनदा-यलदा। लिखावर उनकी प्रोखा में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी वागजा। छांट लेते। उन्होंने मारी बहियों को ममेट कर एक गट्टर बनावा और बिर पर रखकर तीर के समान कर्नर के बाहर निकल आये। उस पाप की गठरी का लांदे हुए वह अपेंदी गली से गायब हो गये।

तंग, श्रवेरी, दुर्गीन्थरू कीचड़ से भरी हुई गांलयों में वे नने पांच, स्वार्थ, लोभ श्रीर कपट का वाफ लिए चले जाते थे। मानो पारमय श्रात्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी।

बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गगा के किनारे पहुँचे। जिस तरह कलु-िषत हृदयों में कहीं-कहीं धर्म का धुँधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे भिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाये पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह वाहर दहक रही थी। मुशीजो ने ग्रापना गहर उतारा ग्रीर चादर से खूब मजबूत बॉधकर बलपूर्वक नदी में फॅक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई ग्रीर फिर सन्नाटा हो गया।

#### (६)

मुशी सत्यनारायण्साल के घर में दो स्त्रियों थी—माता श्रीर पति । वे दोनों श्रशिक्ता थी । तस पर भी मुशीकी को गगा में द्वव मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न हाती थी । न वे वॉडो पहनती थी, न माजे-जूते, न हारमोनियम पर गा सकतो थीं । यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न श्राता था । हेयरपिन, मू चेज, जाकेट श्रादि परमावर्यक चीजों का तो उन्हाने नाम ही नहीं सुना था । बहू में श्रात्म-सम्मान जरा भी नहीं था, न साम में श्रात्म-गौरव का जोश । बहू श्रव तक सास की युड़िक्यों भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी—हा मूर्खें । सास को वच्चे के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में भाड़ू देने से भी घृणा न थी, हा ज्ञानन्थे । बहू स्त्री क्या थी, मिश्री को लादा थी । एक पैसे की, जरूरत होती तो सास से माँगती । साराश यह कि दोनों स्त्रियों श्रपने श्रिषकारों से बेखबर, श्रव्यकार में पड़ी हुई पशुवत् जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फूहड़ थीं कि रोटियों भी श्रपने हाथ से बना लेती थी । कजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाजार से न मगातीं । श्रागरे वाले की दूकान की चीजें खायी होतीं हो उनका मजा जानतीं। बुढ़िया खूसट दवा-दरपन भी जानती थी। बैठी-बैठी घास-पात कूटा करती।

मु शीजी ने माँ के पास जाकर कहा—श्रम्मा । श्रव क्या होगा ? भानु-कुँवरि ने मुक्ते जवाव दे दिया।

माता ने घवराकर पूछा—जवाव दे दिया ?

मु शी—हॉ, विलकुल वेकसूर ।

माता—क्या वात हुई <sup>१</sup> भानुकुँवरि का मिनान तो ऐसा न या।

सु शी-वात कुछ न थी। मैंने श्रपने नाम से जो गाँव लिया था, उसे मैंने श्रपने श्रिधिकार में कर लिया। कल मुक्तसे श्रौर उनसे साफसाफ वार्ते हुई। मेंने कह दिया कि गाँव मेरा है। मैंने श्रपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारी कोई इजारा नहीं। वस, बिगड़ गयीं, जो मुँह मे श्राया, वकती रहीं। उसी वक्त मुक्ते निकाल दिया श्रीर धमकाकर कहा—मैं तुमसे लड़कर श्रपना गाँव ले लूँगी। श्राव श्राज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर इमसे होता क्या है ! गाँव मेरा है । उस पर मेरा कब्जा है । एक नहीं, हजार मुकदमे चलायें, डिगरी मेरी होगी।

माता ने वहू को तरफ मर्मान्तक दृष्टि से देखा ह्योर वोली —क्यों भैया ? चह गाँउ लिया ता या तुमने उन्हीं के रुपये से छोर उन्हां के वास्ते ?

मुशी —िलया था, तव लिया था। या मुक्ते ऐशा यावाद य्योर मालदार गॉव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुक्ते याता चरया भी नहीं ले सकती। डेढ सौ गॉव तो हैं। तव भी हवस नहीं मानती।

माता — वेश, किसी के धन ख्यादा हाना है, तो वह उने फेंक था है ही देता है ! तुमने अपनी नीयत विगाड़ों, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया नुम्हें क्या कहेगी ! अरेर दुनिया चाहे कहे या न कहें, तुम को भला ऐमा चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पत्ते, जिसका इतने दिनों तक नमक खापा, अब उसी से दगा करों ! नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया ! मजे से लाते हो, पहनते हो, यर में नारायण का दिया चार पेसा है, वाल-वच्चे हें, आर म्या चाहिए ! मेरा कहना मानो, इस क्लक का शका अपने माथे न लगात्रों। यह अपनस मत लों। चरकत अपनी कमाई में हाती है, हरान की कड़ी कभी नहीं फलती।

मुशी—ऊँह । ऐसी वातें बहुत सुन चुका हूँ। दु निया उनार चनने लगे, तो सारे काम बन्द हा जार्ग । मंने इतने दिना इनका सेवा को, मेरी ही बदोलत ऐसे-ऐसे चार-पॉव गॉव बढ़ गये । जब तक पिएडतजी थे, मेरी नीयत का मान या । मुक्ते आँख में धूल डालने की जरूरत न यी, वे आग ही मेरी प्रातिर कर दिया करते थे । उन्हें मरे आंठ साल हो गये: मगर मुसन्मात के एक वींट पान की कसम खाता हूँ; मेरी जात से उनकी हजारों रुपये माछिक का बचत होती यी । क्या उनको इतनी भी समम्म न थी कि यह बेचारा, जो इतनी ईमान शरी से मेरा वान करता है, इस नफे में कुछ उत्ते भी मिलना चाहिए ? हक चहकर

न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरहदो तो, मगर वे तो सममती थीं कि मैंने इसे बीस रुपये महीने पर मोल ले लिया है। मैंने ग्राठ साल तक सब किया, ग्रव क्या इसी बीस रुपये में गुलामी करता रहूँ ग्रौर ग्रपने वच्चों को दूसरों का मुँह तावने के लिए छोड़ जाऊँ १ श्रव मुभे यह ग्रवसर मिला है। इसे क्यों छोड़ूँ १ क्रमीदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूँ १ जब तक जीऊँगा, खुट खाऊगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ायेंगे।

माता की श्रांखों में श्रांस् भर श्राये। बोली—वेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी दातें यभी नहीं सुनी थीं, तुम्हें क्या हो गया है १ तुम्हारे श्रागे वाल-वच्चे हैं। श्राग में हाय न डालो।

बहू ने सास की श्रीर देखकर कहा—हमको ऐसा धन न चाहिए, हम श्रापनी टाल-रोटी में मगन हैं।

मुर्शा— अच्छी बात है, तुम लोग रोटी-दाल खाना, गाढा पहनना, मुफ्ते अब हत्वे-पूरी की इच्छा है।

माता—यह अधम मुभत्ते न देखा जायगा। मैं गगा मे ह्रव मरूँगी।
पत्नी - तुम्हें यह सब कौँटा बोना है, ता मुफ्ते माया के पहुँचा हो, मैं
अपने बक्ता का लेकर इस घर मे न रहूँगी।

मुशी ने भूँभलाकर वहा— उम लोगों की बुद्धि तो भॉग खा गयी है। बाखी द्यारा नाकर रात दिन दूसरा का गला दवा-दवाकर रिश्वतें लेते हैं श्रोर दिन वरते हैं। न दनके बाल बच्चा ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैं बा पवड़रा है। श्रध्मं उनको वर्षों नहीं खा जाता, जो सुभी को खा जायगा। मैंने तो सन्दवा, दया को सदा दु.ख मे लते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है, उसका सुख लुट्रा। तुम्हारे मन में जो श्राये, करो।

प्रातः ।ल दपतर युला तो कागजात सब गायव थे । मुंशी छक्कनलाल बीयलाय से घर में गये श्रीर मालिकन से पूछा--कागजात श्रापने उठवा लिये हैं।

भानुकुँ वरिने कहा—मुक्ते क्या खबर, जहाँ आ भी रखे होंगे, वही होंगे। फिर धारे घर में खलबली पड़ गयी। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। मानकुँवार का तुरन्त मुशी सत्यनारायण परसन्देह हुआ, मगर उनकी समक्त में छुक्तनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असम्भव था। पुनित्र में रग्ट हुई। एक श्रोभा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलती साहत ने कुर्रा फ्रेंका। श्रोभा ने बताया, यह किमी पुराने वैरी का काम है। मोलती साहब ने फर्माया, किमी घर के मेदिये ने यह हरकन की है। शाम तक यह दोह-धूा रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजात के बगेर मुकरमा कैये नते। पद तो पहले ही से निर्वल था। जो कुछ बज था, वह इसी बही-खाते ना था। श्रव तो सबूत भी हाथ से गये। टावे म कुछ जान ही न रही, मगर भान हुँवरि ने कहा—बला से हार जायंगे। हमारी चीज कोई छीन ले, तो हमारा धर्म हे कि उमसे यथाशांक लहें, हारकर बैठ रहना कायरों का काम है। सेटजो (गक्तेल) को इस दुर्घटना का समाचार मिला ता उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है। केवल श्रनुमान श्रोर तक का भरोसा है। खराजन ने माना तो माना; नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भान कुँवरि ने एक न मानी। लखनऊ श्रोर इलाहाबाट से दो होशियार वैरिस्टर बुलाये। मुकरमा गुरू हो गया।

सारे शहर में इस मुकदमंकी धून थी। कितने ही रईमा का भान हुँ गरि ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदिमियां की भीड़ हो जाती थी। लोगां के इम खिचाब का मुख्य कारण यह था कि भान हुँ गरि एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कारवाई देखा करती थी क्यांकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वान न था।

वादी वैरिस्टर ने एक वडी मार्मिक वक्तृता टी। उसने सन्यनारायण् की पूर्वावस्था का खूब अञ्झा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे केते स्वामिम् भक्त, कैसे कार्य-कुराल, कैने कर्म-शाल थे. श्रीर स्वर्गवासी परिइत मृगुरत का उन पर प्णे विश्वास हो जाना किस तरह स्वभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सन्यनारायण् की श्राधिक श्रवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन-सच्य करते। श्रम्त में उसने मुंशीजी को स्वार्थपरना, कूटनीति, निर्न्यता श्रार विश्वास-वातकता का ऐसा घृणोत्यादक चित्र खींचा कि लोग मुंशीजी को गालियो देने लगे। इसके साथ ही उसने परिइतजी के श्रनाय बालकों की दशा का बहा ही करणोत्यादक वर्णन किया—केसे शोक श्रीर लजा की बात दे कि ऐसा चरित्रवान्, ऐसा नीनि-कुशल मनुष्य इतना गिर जाय कि छ्रपने स्वामी

के ग्रानाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने में सकोच न करें। मानव-पतन वा ऐसा करुण, ऐसा हृटय-विदारक उटाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व-परिचित सद्गुणों का गीरव लुक्त हो जाता है। क्योंकि वे ग्रसली मोती नहीं, नकली कॉच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने वे निमित्त टशांचे गये थे। वह केवल सुन्दर जाल था, जो एक सरल हृदय ग्रार छुल-छुन्द में दूर गहने वाले रईस को फँसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर-पशु वा ग्रन्त:करण कितना ग्रन्थकारमय, कितना कपट-पूर्ण, कितना कठोर है, ग्रीर इसकी दुष्टता कितनी घोर ग्रोर कितनी ग्रपायन है। ग्रपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो च्म्य है, मगर इस मिलन हृदय मनुष्य ने उन वेकसो के साय दगा किया है, जिन पर मानव-स्वभाव के ग्रनुमार दया करना उचित है। याद ग्राड हमारे पास बही-खाते मौजूद होते, ग्रदालत पर सत्यनारावण की सन्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुशीजी के बरखास्त होते ही टफ्तर से उनका लुप्त हा जाना भी ग्रदालत के लिए एक बड़ा सबृत है।

शहर के कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी-सुनायी वात जिरह में उखड़ गयीं। दूसरे दिन फिर मुकटमा पेश हुआ।

प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की । उसमें गभीर विचारा की अपेचा हास्य का आधिक्य था—यह एक विलच्या न्याय-विद्वान्त है कि किसी घनाट्य मनुष्य का नांकर जो कुछ खरीदे, वह उसके स्मामी की चीज समभी जाय । इस सिद्धान्त के अनुसार हमारी गवर्नमेन्ट को अपने कर्मचारियों की सारी सम्मति पर कठजा कर लेना चाहिये ! यह स्वीकार करने में हमको कोई आपित नहीं कि हम इतने रुपयां का प्रवन्ध न कर सकते थे और यह धन हमने स्थामी ही से अनुसा लिया, पर हमसे अनुसा चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मौंगी जाती है । यदि हिसाव के कागजात दिखलाये वायँ, तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा अनुसा दे जुका । हमारे मित्र ने कहा है कि ऐसी अवस्या में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिये एक सबूत होना चाहिये । मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ । यदि मैं आप से अनुस लेकर अपना विवाह करूँ, तो क्या आप सुक्त ने मेरी नव-विवाहिता वधू को छीन लेंगे ?

'हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर श्रनायों के साथ दगा करने का दोप लगाया है। ग्रागर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराव होती, तो उनके लिए सव से ऋच्छा ऋवसर वह था, जब पिएडत भृगुदत्त का स्वर्गवास हुऋ। था। इतने विलंब की क्या जरूरत यी १ यदि त्र्याप शेर को फॅसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे वढने ज़ौर सवल होने का ज्रवसर देते हैं, तो मैं श्रापको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ वात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक या, वह प्रा कर दिया। ग्राठ वर्ष तक तन-मन से स्वामी के सन्तान की सेवा की। ग्राज उन्हें ग्रपनी साधुता का जो फल मिल रहा है, वह बहुत ही दुः खजनक ग्रारे हृदय-विदारक है। इसने भानुकुँ वरि का दोप नहीं। वे एक गुग्-सम्पन्न महिला हे, मगर ग्रपनी जाति के ग्रवगुग् उनमें भी विद्यमान हैं । ईमानदार मनुष्य स्वभावतः सपष्टभाषी होता है, उसे ऋपनी वातों में नमक-मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशीजी के मृदुभाषी मातहतों को उनपर त्राचिप करने का मोका मिल गया। इस दावे की जड़ कैवल इतनी ही है, त्रार कुछ नहीं। भानुकुँवरि यहाँ उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस ग्राठ वर्ष की मुद्दत में कभी इस गाँव का जिक उनके सामने ग्राया ? कभी उसके हानि-लाभ, ग्राय-व्यय, लेन-देन की चर्चा उनसे की गयी र मान लीजिए कि मे गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं स्राज दफ्तर मे स्राकर स्रपनी पत्नी के स्राय-व्यय स्त्रीर स्रपने टहलुस्रा के टेक्नां का पचड़ा गाने लगूँ, तो शायद मुक्ते शीघ ही अपने पद से पृयक् होना पड़े, त्यांर सम्भव है, कुछ दिना तक वरेली की विशाल त्र्यातिथशाला में भी रखा जाऊँ । जिम गोव से भानुकुँवरि का मरोकार न या, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती ??

ट्सके बाद बहुत-से गवाह पेश हुए; जिनमें ग्रिधिकाश ग्रास-पास के देहाता के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को ग्रासामियों को ग्रापनी दस्तावती रसीदें देते ग्रोर ग्रापने नाम से खड़ाने में रूपया दाखिल करते देखा है।

इतने में सन्ध्या हो गयी । श्रदालत ने एक सप्ताह में फैसला सुनाने का दुक्म दिया ।

#### ( 0 )

सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई मन्देह न था। बादी पद्म के गवाह भी उलड़ गये थे और वहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमीदारों में हागी त्रीर सम्भव है, वह कुछ दिनां में रईस कहलाने लगेंगे। पर विसी-न-किही कारण से अब वह शहर के गएय-मान्य पुरुषों से ख्रौंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछ-ताछ न कर वैठें। वह वाजार मे निकलते तो दूकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती श्रार लोग उन्हें तिरछी हिए से देखने लगते। ग्रवतक लोग उन्हें विवेकशील ग्रीर सचिरित्र मनुष्य सममते थे, शहर के धनी-मानी उन्हें इजत की निगाह से देखते श्रीर उनका वड़ा भ्रादर करते थे। यद्यपि मुशीजी को ग्रावतक इसमें टेडी-निरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे ग्रदालत से उनकी जीत हा जाय, पर उनकी साल ग्रव जाती रही । ऋव उन्हें लोग स्वार्थीं, कपटी ऋौर दगावाज समर्सेगे । दूसरो की वात तो त्रालग रही, स्वय उनके घरवाले उनकी उपेत्ता करते थे। वृदी माता न तीन दिन से मुँह मे पानी नहीं डाला या। स्त्री वार-वार हाय जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे वालको पर दया करो । बुरे काम का फल कमी अञ्छा नहीं होता ! नहीं तो पहले मुभीको विप खिला दो ।

जिस दिन फैसला मुनाया जानेवाला था, प्रातःकाल एक कुँजिहिन तरकारियाँ लेकर स्त्रायी स्त्रीर मु शियाइन से बोली—

'वहू जी । हमने बाजार में एक बात मुर्ना ई। बुरा न मानो तो कहूँ १ जिसको देखो, उसके मुँह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से परिडताइन का कोई हलका ले लिया। हमें तो इसपर यकीन नहीं ग्राता। लाला बाबू ने न सँभाला होता, तो अवतक परिडताइन का कहीं पता न लगता! एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं ऐसा सरदार था कि सबको सँभाल लिया। तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे १ अप्रेर बहू । कोई कुछ साथ लाया है कि ले जायगा १ यही नेकी बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आवमी न देखे, पर श्रवाह सब कुछ देखता है।

वहूजी पर घड़ां पानी पड़ गया । जी चाहता या कि धरती फर जाती, तो उसमें समा जाती । स्त्रियाँ स्वभावतः लजावती होती हैं । उनमें ग्रात्माभिमान की मात्रा ग्रिधिक होती हैं । निन्दा-ग्रपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है । मिर मुकाये हुए वोली—वृग्रा । मैं इन वातां को क्या जान् ! मैंने तो ग्राज ही तुम्हारे मुँह से सुनी है । कौन-सी तरकारियों हैं !

मुंशी सत्यनारायण ग्रापने कमरे में लेटे हुए क्रुंजड़िन की बातें सुन रहे थे, उसके चले जाने के बाद ग्राकर स्त्री से पूछने लगे—यह शैतान की खाला क्या कह रही थी <sup>१</sup>

न्त्री ने पित की ग्रोर से मुँह फेर लिया ग्रौर जमीन की ग्रोर ताकते हुए बोली—क्या तुमने नहीं मुना १ तुम्हारा गुन-गान वर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस-क्सिके मुँह से ये बाते मुननी पड़ती हैं ग्रोर किस-किससे मुँह छिपाना पड़ता है।

मं शीजी खपने कमरे में लौट छाये। न्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। उनकी त्र्यात्मा लजा से परास्त हो गयी। जो मनुष्य मदैव सर्व-सम्मानित रहा हो, जो सदा त्रात्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी मुर्कात की नारे शहर में चर्ची होती रही हो, वह कभी सर्वथा लजाशून्य नहीं हो सकता, लजा कुरथ की सबसे बड़ी शतु है। कुवामनाश्रों के अस में पड़कर मुंशीजी ने समभा या, में इस काम को ऐसी गुत-रीति से पूरा कर ले जाऊँगा कि किसी को कानी-कान खबर न होगो, पर उनका यह मनोरय सिद्ध न हुआ। बाधाएँ आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें वंद्र दुस्साहस से काम लेना पदा; पर यह भी उन्होंने लजा से वचने के निमित्त किया। जिसमें यह कोई न कहे कि ग्रापनी स्वामिनी को घोला दिया । इतना यह करने पर भी वह निन्दा से न बन सके । बाजार की सीदा बेचनेवालियों भी श्रव उनका श्रपमान करती हैं। क्रवासनाश्रों से दवी हुई लजा-शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर नकी। मुशीजी होचने लगे, त्र्यव मुमे धन-सम्पत्ति पिल जायगी, ऐश्वर्यवान् हो जाऊँगा, परन्तु निन्दा से मेरा पीछा न छुटेगा । ग्रदालत का फैसला मुक्ते लोक-निन्दा से न वचा सकेगा। पेश्वर्य का फल क्या है ?--मान श्रीर मर्याटा । उससे हाय घो बैटा, तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूँ गा ! चित्त की शक्ति खोमर, लोक-नजा सहकर, जन समुदाय

उसके मिलने का पूरा भय था। 'श्रापका' कहने से काम विगड़ता था। जीती-जितायी वाजी हाय से जाती थी, मर्चोरकष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी श्राशा थी। श्राशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुशा, जैसे ईश्वर ने मुक्ते श्रपना मुख उड्डवल करने का यह श्रितिम श्रवसर दिया है। मैं श्रव मी मानव-सम्मान का पात्र वन सकता हूँ। श्रव मी श्रपनी श्रात्मा की रहा कर सकता हूँ। उन्होंने श्रागे बढकर भानुकुँवरि को प्रणाम किया श्रीर कॉपते हुए स्वर में बोले—श्रापका!

हजारों मनुष्यों के मुँह से एक गगनस्पर्शी ध्विन निकली — 'सत्य की जय !' जज ने खड़े होकर कहा—यह कानृत का न्याय नहीं,

# ईश्वरीय न्याय

है। इसे कथा न समिक्किएगा, यह मुझी घटना है। भानुकुँबिर ग्रौर सत्यनारायण न्य्रव भी जीवित हैं। मुन्शीजी के इस नैतिक साहस पर लोग मुख्य हो गये। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलद्धण विजय पायी, उसकी चर्चा शहर-भर में महीनों रहो। मानुकुँबिर मुन्शीजी के घर गयीं, उन्हें मनाकर लायीं। फिर श्रपना सारा कारोबार उन्हें सोंपा श्रौर कुछ दिनों के उपरान्त यह गाँव उन्हों के नाम हिन्दा कर दिया। मुन्शीजी ने भी उसे श्रपने श्रिषकार में रखना उचित न समका, कृष्णापण कर दिया। श्रव इसकी श्रामदनी दीन-दुलियों श्रौर विद्यार्थियों की सहायाता में लर्च होती है।

# ममता

# ( ? )

नात्र् रामरत्वादास दिल्ली के एक ऐरवर्यशाली खत्री थे, बहुत ही ठाट-वाट में रहनेवाले । बड़-बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य अते-जाते थे । वे आये हुआं का आदर-सरकार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस वात की धूम सारे मुहल्ले में थी । नित्य उनके दरवाजे पर किसी-न-किसी वहाने से इप्ट मित्र एकत्र हो जाते, टेनिस खेलते, ताश उड़ता, हारमोनियम के मधुर स्वरंग से जी बहलाते, वाय-पानी से दृद्य प्रकुल्लित करते, अधिक और क्या चाहिए १ जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी वात नहीं हैं । नीची जातियों के नुधार के निए दिल्ली में एक सोसायटी थी । वात्र् साहव उसके सेके टरी थे, और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे । जब उनका वृद्धा कहार बीमार हुआ और किश्चियन मिशन के डाक्टरों ने उसकी शुअूण की, जब उसकी विश्वा स्त्री ने निर्वाह की कोई आशा न देखकर किश्चियन-समाज का आश्चय लिया, तब इन दोनों अवमरों पर बाब् साहव ने शोक के रेजल्यूशन्स पास किये । संमार बानता है कि सेके टरी का काम सभाऐ करना और रेज़ल्यूशन बनाना है । इससे अधिक वर कुछ नहीं कर सकता ।

मिस्टर रामरत्ता का जातीय उत्साह यहीं तक भीमायद न या। वै सामाजिक क्षप्रणायों तथा अन्य-विश्वास के प्रवल शत्रु थे। होली के दिना में, जब कि महल्ले में नमार और कहार राराव से मतवाले होकर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बटा शांक होना। जाति की इस मूर्वना पर उनकी खोखों में और भर आते और वे प्राय. इस कुरीति का निवारण अपने हरण्य से किया करते। उनके हरण्य में जाति-हितै।पेना की उमग उनकी वक्नृता ने भी अधिक थी। यह उन्हीं के प्रशंमनीय प्रयत्न थे, जिन्होंने मुख्य होनी के दिन दिल्ली में हलचल मन्ना थी, फाग गाने के त्रपराध में हजारों आदमी पुलिस के पने में आ गये। सैकड़ों धरीं में मुख्य होली के दिन मुहर्रम कान्सा शोक फैल

गया। इघर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष-स्त्रियों अपना दुखड़ा रो रही यीं। उघर वाचू साहव के हितेपी मित्रगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशासा करते। वावू साहव दिन-भर में इतने रग बदलते थे कि उसपर 'पेरिस' की परियों का भो ईप्पा हो सकती थी। कई वैंकों में उनके हिस्से थे। कई दूकान थीं, किन्तु वायू साहव को इतना अवकाश न था कि उनकी कुछ देख-भाल करते। अर्तिथ-सत्कार एक पवित्र धम है। वे सची देशाहतैपिता की उमझ से कहा करते थे —आतिथ-सत्कार आदि काल से भारतवप के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर-सम्मान करने में हम अर्दितीय ह। हम इससे ससार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम सब कुछ खो बैठे हें, किन्तु जिस दिन हमम यह गुण शेष न रहेगा, वह दिन हिन्दू-जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु फा दिन हागा।

मिस्टर रामरत्ता जातीय त्रावश्यकतात्रों से भी वेपरवाह न थे। वे सामा-जिक स्त्रीर राजनीतिक कार्यों में पूर्यक्ष से याग देते थे। यहा तक कि प्रतिवर्ष दो , बल्कि कमी-कमी तीन वक्तृताएँ अवश्य तैयार कर लेते । भाषणों की भाषा भ्रत्यन्त उपयुक्त, त्रोजस्वी त्र्योर सर्वाङ्ग-सुन्दर होती थी। उपस्थित जन त्र्योर इष्टमित्र उनके एक एक शब्द पर प्रशासा सूचक शब्दों की व्यनि प्रकट करते, तालियाँ वजाते, यहाँ तक कि वानू साहव की व्याख्यान का कम स्थिर रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त हाने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते ग्रौर त्राश्चर्य-चिकत होकर कहते-तेरी भाषा में जादू है । ाराश यह कि वाबू साहवं का यह जातीय प्रेम श्रीर उद्योग केवल वनावटी, सहृदयता शूत्य तथा फैशनेविल था । यदि उन्होंने किसी सदुद्याग में भाग लिया था, तो वह सम्मिलित कुटुम्ब का विरोध था। ग्रापने पिता के पश्चात् वे ग्रापनी विघवा माँ से ग्रालग हो गये थे। इस जातीय सेवा में उनक्की स्त्री विशेष सहायक थी। विचवा भाँ ग्रापने वेटे ग्रारे वहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे वहू की स्वाधीनता में विव्वपड़ने से मन दुवेंलता ख्रीर मस्तिष्क शांकिहीन हो जाता है। वह को जलाना श्रीर कुढाना सॉस की ब्रादत है। इसलिए बाच् रामरत्ता ग्रपनी मॉ से ग्रालग हो गये थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मातृ ऋग् का विचार करके दस हजार रुपये अपनी मों के नाम जमा कर दिये थे, कि उसके व्याज से उनका

निर्वाह होता रहे, किन्तु वेटे के इस उत्तम ग्राचरण पर मॉ का दिल ऐसा ट्रा कि वह दिल्ली छोड़िकर ग्रयोध्या जा रहीं। तब से वहीं रहती हैं। वाबू साहब कभी-कभी मिसंज रामरज्ञा से छिपकर उससे मिलने ग्रयोध्या जाया करते थे, किन्तु वह दिल्ली ग्राने का कभी नाम न लेते। हॉ, यदि कुशल-चेम की चिट्टी पहुँचने में कुछ देर हो जाती, ता विवश होकर समाचार पूछ लेती थीं।

## ( ? )

उसी मुहल्ले में एक सेठ गिरधारी लात रहते थे। उनका लाखों का लेन-देन था। वे हीर ग्रौर रत्नों का व्यापार करते थे। वावू रामरक्षा के दूर के नाते में साढू होते थे। पुराने ढंग के ज्ञाटमी थे - प्रात काल यमुना स्नान करनेवाले तथा गाय को ऋपने हायां से भाइने-पोछनेवाले । उनसे मिस्टर रामरत्ता का स्वभाव न मिलता था; परन्तु जब कभी वपयो की ग्रावश्यकता होती, तो वे उठ गिरधारीलाल के यहाँ से वेखटके मँगा लिया करते थे । ज्ञापस ना मामला था, नेवल चार श्रंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता या, न कोई दस्तावेज, न स्थाम्प, न चान्त्यां की श्रावश्यकता। मोटरकार के लिए दन हजार की त्रावश्यकता हुई, वह वहों से त्राया । बुडदोड के लिए एक ग्रास्ट्रे-लियन वोड़ा डेंद् हजार में लिया गया। उसके लिए भी रुपया सेठजी के यहाँ से ग्राया। धीरे-धीर कोई वीस हनार का मामला हो गया। सेठजी सरल हृदय के श्रादमी ये । समभते ये कि उसके पास दूकानें हैं। वैकां में रुपया है। जब जी चाहेगा, रुपया वस्ल कर लेंगे ; क्निन्तु जब दो-तीन वर्ष व्यतीत हो गये श्रोर सेटजी के तकानों की श्रपेत्ता मिस्टर रामरत्ता की मॉग ही का श्राधिक्य रहा तो गिरधारी लाल को सन्देह हुआ। वह एक दिन रामरज्ञा के माकन पर श्राये श्रीर सन्य-भाव से बोले-भाई साहव, मुक्ते एक हुएडी का रुपया देना है, यदि त्राप मेरा हिसाव कर दें तो वहुत श्रन्छा हो। यह पहकर हिसाव के कागजात ग्रोर उनके पत्र दिखलाये। मिस्टर रामरत्ता किसी गार्टन-पार्टी ने सम्मिलित होने के लिए तयार थे। बोले - इस समय क्मा की जिए; फिर देख ल्ॅा, जल्दी क्या है ?

गिरधारीलाल को वान् साहव की क्लाई पर क्रोध थ्रा गया, वे कप्ट होकर बोले—श्रापको जल्दी नहीं है, सुके तो है ! दो सो स्पष्ट मासिक की मेरी हानि हो रही है १ मिस्टर रामरत्ता ने श्रसन्तोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले—भाई साहब, मैं वड़ी जल्दी में हूँ। इस समय मेरे ऊपर कुपा की जिए। मैं कल स्वय उपस्थित हूँगा।

सेठजी एक माननीय श्रीर धन-सम्पन्न श्रादमी थे। वे रामरत्ता के इस कुरू चिपूर्ण व्यवहार पर जल गये। में इनका महाजन हूँ—इनसे धन में, मान में, ऐश्वय में, बढ़ा हुआ, चाहूँ तो ऐसों को नौंकर रख लूँ, इनके दरवाजे पर श्राऊ श्रार श्रादर-सत्वार की जगह उल्टे ऐसा रखा वर्ता । वह हाथ वाँ में मेरे सामने न खड़ा रहे, किन्तु क्या मैं पान, इलायची, इत्र श्रादि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं १ वे तिनककर बोले—श्रन्छा, तो कल हिसाव साफ हो नाय।

रामरक्ता ने श्रकड़कर उत्तर दिया--- हो जायगा।

रामरक्ता के गौरवशील दृदय पर सेठजी के इस वर्ताय का प्रभाव का कुछ छेट जनक न हुआ। इस काठ के जुन्दे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला ' दी। यह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ला मे रहते हो प्रातःकाल समीप त्राता था; त्यां-त्यों उनका दिल बैठ जाता या। कच्चे विद्यार्थों की जो दशा परोद्धा के सिन्नकट ग्राने पर होती है, वही हाल इस समय रामरद्धा का था। वे पलग से न उठे। मुँह-हाय भी न घोया, खाने को कीन कहे। इतना जानते थे कि दुःख पड़ने पर कोई किसी का सायी नहीं होता। इसलिए एक ग्रापित्त से बचने के लिए कई ग्रापित्तयों का बोभा न उठाना पड़े, इस खयाल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गया ग्राँर उनकी दशा ज्यां-कीन्यों रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने ग्राया। उसने वाप का हाथ पकड़ कर कहा—लालाजी, ग्राज काने क्यों नहीं तलते?

रामरता-भूख नहीं है।

'क्या काया है ?

'मन की मिठाई।'

'ग्रीर क्या काया है ?'

'मार।'

'किसने मारा ?'

'गिरघारी लाल ने।'

लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। ज्यन्त में तश्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी इस चोट पर मरहम का काम दिया।

( 3 )

रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती, तो औपिध छोड़ देता है। मिस्टर रामरत्ता जब इस गुत्यी को न सुलक्षा सके, तो चादर तान ली और मुँह लपेटकर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठजी के यहाँ पहुँचे और कुछ श्रसावधानी से बोले—महाशय, मैं आपका हिसाव नहीं कर सकता।

सेठजी घवराकर वाले - क्यों ?

रामरत्ना—इसलिए कि मैं इस समय दिरद्र-निहंग हूँ। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। श्राप श्रपना रूपया जैसे चाहें, वस्त कर लें।

सेठ-यह श्राप कैसी बातें कहते हैं !

हो रही है १ मिस्टर रामरत्ता ने ऋसन्तोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीन था। वे बहुत विनीत भाव से बोले—भाई साहन, मैं वड़ी जल्दी मे हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं कल स्वय उपस्थित हूँगा।

सेठजी एक माननीय श्रौर धन-सम्पन्न श्रादमी थे। वे रामरज्ञा के इस कुरू चिन्पूर्ण व्यवहार पर जल गये। में इनका महाजन हूँ—इनसे धन में, मान में, ऐश्वय में, बढ़ा हुश्रा, चाहूँ तो ऐसो को नौंकर रख लूँ, इनके टरवाजे पर श्राऊं श्रीर श्राटर-सन्वार की जगह उल्टे ऐसा रखा वर्ता वह हाथ वाँ में मेरे सामने न खड़ा रहे, विन्तु क्या में पान, इलायची, इत्र श्रादि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं १ वे तिनककर बोले—श्रच्छा, तो क्ल हिसाब साफ हो जाय।

रामरका ने ग्रकडकर उत्तर दिया--- हो जायगा।

रामरत्ता के गौरवशील हृदय पर सेठजी के इम वर्ताव का प्रभाव का कुछ खेट जनक न हुन्रा। इस काठ के कुन्दे ने न्राज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला ' दी। वह मेरा ग्रपमान कर गया। ग्रच्छा, तुम भी इसी दिल्ला में रहते हो ग्रीर हम भी यहीं हैं। निदान दोनों मे गाँठ पढ़ गयी। बाबू साहब की तवियत ऐसी गिरी ऋार हृदय में ऐसी चिन्ता उत्पन्न हुई की पार्टी में जाने का घ्यान जाता रहा, वे देर तक इसी उल्फान में पड़े रहे। फिर सूर उतार दिया श्रौर सेवक से बोले-जा मुनीमजी को बुला लो १ मुनीमजी श्राए,उनका हिसाव देखा गया, फिर बें में नाए माउएट देखा, विन्तु त्या ज्यों इस घाटी में उतरते गये, त्या त्यो ऋषरा बढता गया। बहुत बुळु टरोला, बुळु हाथ न न्त्राया। ब्रन्त में निराश होकर वे त्रारात-कुर्सी पर पड़ गये त्रीर उन्हाने एक ठएडी साँस ले ली। दूराना का माल विका, किन्तु रुपया वकाया में पढ़ा हुन्न्या था। कई ग्राहकों की दूमानें टूट गयीं । श्रोप उनपर जो नकद रुपया वकाया था, वह डूब गया । कल उत्ते के ग्राढितियों से जो माल में गाया था, रूपये चुकाने की तिथि सिर पर श्रा पहुँ नी ग्रीर यहाँ रुपया वस्त न हुग्रा। दूकानों का यह हाल, वेंकों का इससे भी बुरा । रात-भर वे इन्हीं चिन्ताश्रों में करवरें बदलते रहे । श्रब क्या करना चाहिए ? गिरधारीलाल सज्जन पुरुष है । यदि सारा कव्चा हाल उसे सुना दूँ, तो श्रवश्य मान जायगा, किन्तु यह कप्टपद कार्य होगा कैसे १ ज्यों-ज्यों

प्रातःकाल समीप त्राता था, त्यां-त्यां उनका दिल वैठ जाता था। कच्चे विद्यार्थों की जो दशा परोत्ता के सिनकट ग्राने पर होती है, वही हाल इस समय रामरत्ता का था। वे पलंग से न उठे। मुँह-हाथ भी न घोया, खाने को कीन कहे। इतना जानते थे कि दुःख पड़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए एक ग्रापित से बचने के लिए कई ग्रापितयों का बोक्ता न उठाना पड़े, इस खयाल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गया ग्रार उनकी दशा ज्यां-की-त्यों रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने ग्राया। उसने बाप का हाथ पकड़ कर कहा—लालाजी, ग्राज काने क्यों नहीं तलते?

रामरज्ञा — भूख नहीं है। 'क्या काया है ? 'मन की मिठाई।' 'ग्रोर क्या काया है ?' 'मार।' 'किसने मारा ?' 'गिरघारी लाल ने।'

लड़का रोता हुआ घर में गया और इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। ज्ञन्त में तश्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसकी इस चोट पर मरहम का काम दिया।

#### ( ३ )

रोगी को जब जीने की श्राशा नहीं रहती, तो श्रीपिध छोड़ देता है। मिस्टर रामरत्ता जब इस गुत्यी को न सुलक्षा सके, तो चादर तान ली श्रीर मुँह लपेटकर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठजी के यहाँ पहुँचे श्रीर कुछ श्रसावधानी से बोले—महाशय, मैं श्रापका हिसाब नहीं कर सकता।

सेठजी घवराकर वोले-क्यों !

रामरज्ञा—इसलिए कि मैं इस समय दिस्दि-निहंग हूँ। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। प्राप ग्रपना रुपया जैसे चाहें, वसूल कर लें।

सेठ-यह श्राप कैसी बातें कहते हैं ?

हो रही है १ मिस्टर रामरत्वा ने ग्रासन्तोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले—भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं कल स्वय उपस्थित हूँगा।

सेठजी एक माननीय ग्रीर बन-सम्पन्न ग्रादमी थे। वे रामरजा के इस कुरू चिप्ए व्यवहार पर जल गये। में इनका महाजन हुँ—इनसे धन में, मान में, ऐश्वय में, बढ़ा हुग्रा, चाहूँ तो ऐमो को नौंकर रख लूँ, इनके टरवाजे पर ग्राऊ ग्रांर ग्रादर-सत्वार की जगह उल्टे ऐसा क्खा वर्ती । यह हाथ वॉ पे मेरे सामने न खड़ा रहे, विन्तु क्या में पान, इलायची, इत्र ग्रादि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं १ वे तिनककर बोले—ग्रच्छा, तो कल हिसाव साफ हो जाय।

रामरका ने श्रव्हकर उत्तर दिया-इो जायगा।

रामरचा के गौरवशील हृदय पर सेठजी के इम वर्ताव का प्रभाव का कुछ खेट जनक न हुआ। इस काठ के कुन्दे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला ' दी। वह मेरा अपमान कर गया। अञ्छा, तुम भी इसी दिल्ला में रहते हो ग्रोर हम भी यही हैं। निदान दोनों में गाँठ पढ गयी। बाबू साहब की तवियत ऐसी गिरी र्यार हृदय में ऐसी चिन्ता उत्पन्न हुई की पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा, वे देर तक इसी उलमान मे पडे रहे। फिर सूर उतार दिया श्रीर सेवक से बोले-जा मुनीमजी को बुला लो १ मुनीमजी श्राए,उनका हिसाव देखा गया, फिर वें हो का ए हाउएट देखा, किन्तु ज्यो ज्यो इस घाटी में उतरते गये, त्या त्या ग्रॅथरा बढता गया। बहुत शुळु स्टीला, मुळु हाथ न न्याया। ऋन्त में निराश हाकर वे ग्रारा ३-कुर्मी पर पड भये र्ग्नार उन्होने एक ठएढी सॉस ले ली। दूराना वा माल विरा, विन्तु रुपया बराया में पडा हुन्ना था। कई ग्राहकों की दूमाने दूर गयी। श्रीर उनपर जो नक्द रुपया बकाया या, वह हूब गया। कल र ते के श्राढितियों से जो माल में गाया था, रूपये चुकाने की तिथि सिर पर न्ना पहुँची ग्रीर यहाँ रुपया वसूल न हुन्रा। दूकानी का यह हाल, वैंको का इससे भी बुरा । रात-भर वे इन्हीं चिन्ता ग्रों में करवर्ट चदलते रहे । ग्रब क्या करना चाहिए १ गिरघारीलाल सज्जन पुरुष है । यदि सारा कचा हाल उसे सुना दूँ, तो त्रवश्य मान जायगा, किन्तु यह कष्टपद कार्य होगा कैसे १ ज्यों-ज्यों

प्रातःकाल समीप त्राता था; त्यां-त्यों उनका दिल बैठ जाता था। कच्चे विद्यार्थों की जो दशा परी हा के सिकट ग्राने पर होती है, वही हाल इस समय रामर हा का था। वे पलंग से न उठे। मुँह-हाथ भी न घोया, खाने को कीन कहे। इतना जानते थे कि दुःख पड़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए एक ग्रापित से बचने के लिए कई ग्रापित यो का बोक्ता न उठाना पड़े, इस खयाल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गया ग्रौर उनकी दशा ज्यां-की-त्यों रही, तो उनका छोटा लड़का बुलाने ग्राया। उसने वाप का हाथ पकड़ कर कहा—लालाजी, ग्राज काने क्यों नहीं तलते?

रामरचा—भूख नहीं है।
'क्या काया है ?
'मन की मिठाई।'
'ग्रोर क्या काया है ?'
'मार।'
'किसने मारा ?'
'गिरघारी लाल ने।'

लड़का रोता हुन्ना घर में गया ऋार इस मार की चोट से देर तक रोता रहा। जन्त में तश्तरी में रखी हुई दूघ की मलाई ने उसकी इस चोट पर मरहम का काम दिया।

#### ( ३ )

रोगी का जब जीने की श्राशा नहीं रहती, तो श्रोपिंघ छोड़ देता है। मिस्टर रामरत्ता जब इस गुत्यों को न सुलमा सके, तो चादर तान ली श्रीर मुँह लपेटकर सो रहे। शाम को एकाएक उठकर सेठजी के यहाँ पहुँचे श्रीर कुछ श्रसावधानी से बोले—महाशय, मैं श्रापका हिसाव नहीं कर सकता।

सेठजी धवराकर वाले - क्यों ?

रामरचा—इसलिए कि मैं इस समय दिख-निहंग हूँ। मेरे पास एक भौड़ी भी नहीं है। श्राप श्रपना रूपया जैसे चाहें, वसूल कर लें।

सेठ-यह श्राप कैसी बातें कहते हैं!

रामरज्ञा—बहुत सची । सेठ—दूकानें नहीं हैं । रामरज्ञा—दूकान ग्राप मुक्त ले जाइए । सेठ—वैंक के हिस्से ! रामरज्ञा—वह कब के उड़ गये ।

सेठ—जब यह हाल था, तो भ्राप को उचित नहीं या कि मेरे गले पर हुरी फेरते  $^{
m g}$ 

रामरत्ता—( र्श्राभमान से ) मैं श्रापके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं श्राया हूँ।

यह कहकर मिस्टर रामरता वहाँ से चल दिये। सेठजी ने तुरन्त नालिश कर दी। बीस हजार मृल, पाँच हजार व्याज। हिगरी हो गयी। मकान नीलाम पर चढा। पन्द्रह हजार की जायदाद पाँच हजार में निकल गयी। दस हजार की मोटर चार हजार में बिकी। सारी सम्पत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर सोलह हजार से श्राधक रकम न खड़ी हो सकी। सारी ग्रहस्थी नष्ट हो गयी, तब भी दस हजार के श्राधी रह गये। मान-बड़ाई, धन-दोलत सभी मिट्टी में मिल गये। बहुत तेज दोड़ने वाला मनुष्य प्रायः मुँह के बल गिर पड़ता है।

( 8 )

इस घटना के कुछ दिनों पश्चात् दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का चुनाव आरम्म हुआ। इस पद के श्रिमिलाधी वोटरों की पूजाएँ करने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। सम्मितियों मोतियों की तोल बिकने लगीं। उम्मेदवार मेम्बरों के सहायक अपने-अपने मुविक्कल के गुण-गान करने लगे। चारों स्त्रोर चहल-पहल मच गयी। एक वकील महाशय ने भारी सभा में मुविक्कल साहव के विषय में कहा—

'मैं जिस बुजुरुग का पैरोकार हूँ, वह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह शरुस है, जिसने फरजन्द अवबर की शादी में पचीस हजार रुपया सिर्फ रक्स व सरूर में सर्फ कर दिया था।'

उपस्थितजनों में प्रशसा की उच्च-ध्वनि हुई ।

एक दूसरे महाशय ने अपने मुहाल के वाटरों के सम्मुख मुविकल की प्रशंसा यां की---

'में यह नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरघारी लाल को आपना मेम्बर बनाइए । आप अपना भला-बुरा स्वयं सममते हैं, और यह भी नहीं कि सेठजी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हों। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे भी मेम्बर बनाये, पहले उसके गुण-दोषों का भली-भॉति परिचय ले लें। दिली में केवल एक मनुष्य है, जो गत १० वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। केवल एक आदमी है, जिसने पानी पहुँचाने और स्वच्छता-प्रवन्धों में हार्दिक धर्म-भाव से सहायता दी है। केवल एक पुरुप है, जिसको श्रीमान् वायसराय के दरवार में कुसी पर चैठने का अधिकार प्राप्त है, और आप सब महाशय उसे जानते भी हैं।'

उपस्थित जनो ने तालियों बजायीं।

सेठ गिरधारीलाल के महल्ले में उनके एक प्रतिवादी थे। नाम या मुशी फैजुलरहमान लॉ। वड़े जमीदार श्रीर प्रसिद्ध वकील थे। वावृ रामरच्चा ने श्रपनी दृढता, साहस, बुद्धिमत्ता श्रीर मृदु भाषण से मुशीजी साहव की सेवा करनी श्रारम्भ की। सेठजी को परास्त करने का यह श्रपूर्व श्रवसर हाय श्राया। वे रात श्रीर दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी ग्रीर रोचक वातों का प्रमाय उपारेथत जनो पर बहुत ही श्रन्छ। पड़ता। एक बार श्रापने श्रसाधारण श्रदा-उमंग मे ब्राकर कहा-मैं इंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैनुलरहमान से अधिक योग्य त्रादमी आपको दिल्ली में न मिल सकेगा। यह वह आदमी है, जिसकी गजला पर कविजनां में 'वाह-वाह' मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ श्रादमी की सहायता करना में ग्रपना जातीय ग्रोर सामाजिक धर्म समभता हूँ। ग्रत्यन्त ्रशोक का विषय है कि वहुत-से लोग इस जातीय ग्रौर पवित्र काम की व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन छोर वस्तु है, श्रीमान् वायसराय के दरवार में प्रतिष्ठित होना त्रार वस्तु, किन्तु सामाजिक सेवा तथा जातीय चाकरी त्रीर ही चीज है। वह मनुष्य, विचका जीवन न्याअ-प्राप्ति, वेईमानी, कटोरता तया निर्दयता त्रार मुख-विलास में व्यतीत होता हो, इस सेवा के योग्य कदापि नहीं है।

#### ( 2)

सेठ गिरघारीलाल इस ग्रन्योक्ति-पूर्ण भापण का हाल सुनकर कांघ से ग्राग हो गये। मैं बेईमान हूँ ! व्याज का धन खानेवाला हूँ ! विपयी हूँ ! कुशल हुई, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किन्तु श्रव भी तुम मेरे हाथ मे हो। मैं श्रव भी तुम्हें जिस तरह चाहूँ, नचा सकता हूँ। खुशामिटयां ने श्राग पर तेल डाला । इघर रामरत्ता ऋपने काम में तत्पर रहे । यहाँ तक कि 'वोटिंग-डे' श्रा पहुँचा । मिस्टर रामरत्ता को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी । ग्राज वे बहुत प्रसन्न थे । श्राज गिरधारीलाल को नीचा दिखाऊँगा, श्राज उसको जान पहेगा कि धन ससार के समी पदार्थों का इकट्टा नहीं कर सकता। जिस समय फैज़ुलरहमान के वोट श्रिधिक निकलेंगे श्रीर मैं तालियाँ वजाऊँगा, उस समय गिरघारीलाल का चेहरा देखने योग्य होगा, मुँह का रग बदल जायगा, हवाइयाँ उड़ने लगेंगी, श्रॉंखें न मिला सकेगा। शायद फिर मुक्ते मुँह न दिखा सके। इन्हीं विचारों में मय रामरका शाम को टाउनहाल में पहुँचे । उपस्थित जनां ने वड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद 'बोटिंग' ऋारम्भ' हुन्ना। मेम्बरी मिलने की न्नाशा रखनेवाले महानुभाव न्नपने-न्नपने भाग्य का श्रन्तिम फल सुनने के लिए त्रातुर हो रहे थे। छ, बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया । सेठजी की हार हा गयी । फैजुलरहमान ने मैदान मार लिया । रामरत्ता ने हुई के श्रावेग में टोपी हवा में उछाल दी ऋार स्वय भी कई बार उछल पड़े। मुहल्ले वालो को श्रचम्भा हुत्रा। चाँदनी-चौक से सेठजी को हटाना मेर को स्यान से उखाड़ना था। सेठजी के चेहरे से रामरत्ता को जितनी त्राशाएँ थीं, वे सब पूरी हो गयीं। उनका रंग फीका पड़ गया था। वे खेद ऋौर लज्जा की मृति वने हुए थे। एक वकील साहव ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा-'सेठजी, मुम्मे श्रापकी हार का बहुत बड़ा शोक है। मैं जानता कि खुशी के बदले रख रोगा, तो कभी यहाँ न म्राता । मैं तो केवल त्रापके ख्याल से यहाँ स्राया या।' सेठजी ने बहुत रोकना चाहा, परन्तु त्राँखों मे त्राँसू डबडवा ही गये। वे नि:स्पृह वनने का व्यथं प्रयत करके बोले—'वकील साहब, मुक्ते इसकी कुछ, चिन्ता नहीं, कौंन रियासत निकल गयी ? व्यर्थ उलमन, चिन्ता तया भंभट रहती यो, चलो, अञ्छा हुआ। गला छुटा। अपने काम में हरज होता या।

सत्य कहता हूँ, मुक्ते तो हृदय से प्रसन्नता ही हुई । यह काम तो वेकाम वालों के लिए है, घर न बैठे रहे, यहीं वेगार की । मेरी मूर्खता थी कि मैं इतने दिनों तक ग्रॉलिं वन्द किये बैठा रहा ।' परन्तु सेठबी की मुलाकृति ने इन विचारों का प्रमाण न दिया । मुलमंडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय ग्रालवता हो गया।

किन्तु वायू रामरत्ता वहुत देर तक इस ग्रानंद का मजा न लूटने पाये ग्रीर न सेटजी को बदला लेने के लिये बहुत तेर तक प्रतीन्ना करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बायू रामरत्ता सफलता की उमंग मे एंठते, मांछ पर ताब देते ग्रीर चारों ग्रोर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर ग्राये, ता दीवानी के तीन सिपाहियों ने ग्रागे बढ़कर उन्हें गिरफ्तार का बारएट दिखा दिया। ग्रवकी बाबू रामरत्ता के चेहरे का रग उत्तर जाने की, ग्रीर मेठजी के इस मनोबाछित दृश्य से ग्रानन्द उठाने की बारी थी। गिरधारीलाल ने ग्रानन्द की उमंग में तालियाँ तो न बजायीं, परन्तु मुस्कुराकर मूँह फेर लिया। रङ्ग में भंग पड़ गया।

त्राज इस विषय के उपलच्य में मुन्शी फैजुलरहमान ने पहले ही से एक बड़े समारोह के साथ गार्डन-पार्श की तैयारियों की थीं। मिस्टर रामरला इसके प्रवन्धकर्ता थे। त्राज की श्राप्टर दिनर' न्यीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी; किन्तु इस वारण्ट ने सारी कामनाश्रों का सत्यानास कर दिया। यां तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी न था, जो दस हजार उपये जमानत दे देता; श्रदा कर देने का तो जिक ही क्या; किन्तु कदाचित् ऐसा होता भी नो सेठजी ग्रपने को भाग्यहीन समकते। दस हजार उपये श्रीर म्युनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेम्बरी खाकर उन्हें इस ममय यह हर्ष प्राप्त हुत्रा था। मिस्टर रामें का कं धर पर उपोही यह खबर पहुँची, कुहराम मच गया।

मिस्टर रामंग्ना के घर पर ज्योही यह खबर पहुँची, कुहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होशा में श्रायी तो रोने लगी। श्रांर रोने ने छुड़ी मिली तो उमने गिरधारीलाल को कोसना श्रारम्भ किया। देवी-देवता मनाने लगी। उन्हें रिश्वतें देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारीलाल को किसी प्रकार निगल जायें। इन बड़े भारी काम में वह गगा श्रांर यसुना से सहायता माँग गही थी, प्लेग श्रीर विस्चिका की खुशामदें कर रही थी कि ये दोनों निलकर इस गिरधारीलाल को हड़प ले जायें। किन्तु गिरधारी का कोई दोष नहीं। दोष नुम्हारा है। बहुत श्रच्छा हुशा! तुम इसी

पूजा के देवता थे। क्या श्रव दावतं न खिला श्रोगे १ मैंने तुम्हें कितना समभाया, रोयी, रूठी, विगड़ी, किन्तु तुमने एक न सुनी। गिरधारीलाल ने बहुत श्रव्छा किया। तुम्हें शिद्धा तो मिल गयी, किन्तु तुम्हारा मी दोष नहीं। यह सब श्राग

मैंने ही लगायी है। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पाँव ही नहीं उठते थे। बिना जड़ाऊ कड़ों के मुक्ते नींद न आती थी। से जगाड़ी मेरे ही लिए मॅगवायी थी। ग्रॅंगरेजी पढ़ने के लिए मेम साहवा को मैंने ही रखा। ये सब काँटे मैंने ही बोये हैं।

मिसेज रामरत्वा बहुत देर तक इन्हीं विचारों में झूवी रही। जब रात-भर करवर्टें बदलने के बाद वह सबेरे उठी, तो उसके विचार चारो क्रोर से ठोकरें

खाकर केवल एक केन्द्र पर जम गये। गिरधा लिल वड़ा बदमाश श्रौर धमएडी है। मेरा सब कुछ जेकर भी उसे सतीव नहीं हुआ। इतना भी इस निदयी कसाई से न देखा गया। भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया श्रोर कोधाशि को दहलाकर प्रवल कर दिया। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं, तब श्राश प्रकट हो जाती है। इस स्त्री के हृदय में रह-रहकर कोध की एक श्रसाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिये हठ किया, उसपर बरस पड़ी, महरी ने चौका-बरतत करके चूलहे में श्राग जला दी, उअके पीछे, पड़ गयी—में तो श्रपने दुःखों को रो रही हूँ, इस चुड़ेल को रोटियों की धुन सवार है। निदान ६ वजे उससे न रहा गया। उसने यद पत्र लिखकर श्रपने हृदय की ज्वाला ठएडी की—

'सेठजी, तुम्हें अब अपने घन के घमएड ने अन्या कर दिया है, किन्तु किसी का घमएड इसी तरह सद्दा नहीं रह सकता। कभी-न-कंभी सिर अवश्य नीचा होता है। अपसोस कि कल शाम को, जब तुमने मेरे प्यारे पित को पकड़वाया है, मैं वहाँ मौजूद न थी; नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो। मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक श्ली के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुँह दिखाने खायक न रहते। अञ्छा, इसका बदला तुम्हें किसी-न-किसी तरह जरूर मिल जायगा। मेरा कलेजा उस दिन ठएडा होगा, जब तुम निर्वेश हो जाओगे और दुम्हारे कुल का नाम मिट जायगा।'

सेठजी पर यह फटकार पड़ी तो वे कोघ से र्याग हो गये। यद्यपि सुद्रहृदय के मनुष्य न ये, परन्तु कोघ के त्रावेग में सीजन्य का चिह्न भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह एक दुःखिनी की कन्दन ध्विन है. एक सातायी हुई स्त्री की मानसिक दुवलता का विचार है। उसकी धन-हीनता श्रीर विवशता पर उन्हें तिनक भी दया न श्रायी। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे।

# ( ६ )

इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारीलाल पूजा के ज्ञामन पर वैठे हुए थे, महरा ने ज्ञाकर कहा — सरकार, कोई स्त्रो ज्ञाप से मिलने ज्ञापो है। सेठजी ने पूछा — कीन स्त्री है! महरा ने कहा — सरकार, मुक्ते क्या मालूम हो लिकन है कोई मलेमानुस ! रेशमी साड़ी पहने हुए। हाथ में सोने के कड़े हैं। पैरो में टाट के स्लीपर हैं। वड़े घर की स्त्री जान पड़ती है।

यों साधारणः सेठजी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे। चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो, ईश्वर्गेपासना में सामाजिक बाधाओं को युसने नहीं देते थे। किन्तु ऐसी दशा में जब कि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आये, तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विजम्ब करना निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले—उन्हें बुला लाओ।

जब वह स्त्री श्रायी तो सेठजी स्त्रागत के लिए उठकर खड़े हो गये। तत्पश्चात् अत्यन्त कोमल वचनों से कार्याणक शब्दा में वोले — माता, कहाँ से श्राना हुआ है श्रार जब यह उत्तर मिला कि वह श्रायोध्या से श्रायो है, तो श्राप ने उसे फिर से द्राइवत् किया श्रार चीनी तथा मिश्रो से भी श्राधिक मधुर श्रीर नवनीत से भी श्राधिक चिकने शब्दों में कहा — श्र हैं हैं, ग्राप श्री श्रयोध्या जी से श्रा रही हैं ! उस नगरी का क्या कहना ! देवताश्रों की पुरी है । वहे भाग्य के कि श्रापके दर्शन हुए । यहाँ श्रापका श्रागमन कैसे हुश्रा ! स्त्री ने उत्तर दिया— घर तो मेरा यहीं है । सेठजी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बना । वे बोले — श्र च्या, ता मकान श्रापका इसी शहर में है ! तो श्रापने माया-जंजाल की त्याग दिया ! यह तो में पहले ही समभ गया था । ऐसी पवित्र श्रात्माएँ संसार में बहुत योड़ी हैं । ऐसी देवियों के दर्शन दुलंभ होते हैं । श्रापने में कुछ सेवा कर

सक्ँ ? किन्तु जो काम मेरे योग्य हो— जो दुछ मेरे किए हो सकता हो— उसके करने के लिए मैं सब माँ ति से तैयार हूँ। यहाँ सेट-साह्कारों ने मुक्ते बहुत बदनाम कर रखा है, मैं सबकी श्राँखों में खटकता हूँ। उसका कारण सिवा इनके श्रीर कुज नहीं कि जहाँ वे लोग लाभ पर ध्यान रखते हें, वहाँ मैं भलाई पर परवता हूँ। यदि कोई बड़ी श्रवस्था का वृद्ध मनुष्य मुभसे कुछ कहने-सुनने के लिए श्राता है, तो विश्वास मानो, मुभसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढापे का विचार, कुछ उसके दिल ट्ट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फत्दे में न फँस जाय, मुक्ते उसकी इच्छाश्रों की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धान्त है कि श्रच्छी जायदाद श्रीर कम ब्याज। किन्तु इस प्रकार की वार्ते श्रापके सामने करना व्यर्थ है। श्राप से तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो कुछ काम हो, उसके लिए मैं सिर-श्राँखों से तैयार हूँ।

वृद्ध स्त्री—मेरा काम त्राप ही से हो सकता है। सेटजी— ( प्रसन्न होकर ) बहुत त्राञ्छा , त्राजा दो।

स्री—मैं त्रापके शामने भिलारिनी बनकर त्रायी हूँ। त्रापको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता।

सेठजी-कहिए, कहिए।

स्त्री--ग्राप रामरत्वा को छोड़ दीजिए।

सेठजी के मुख का रङ्ग उतर गया। सारे हवाई किले, जो अभी-अभी तैयार हुए थे, गिर पड़े । वे बोले— उसने मेरी बहुत हानि की है। उसका षमगड तोड़ डाल्गा, तब छोड़ूँगा।

स्त्री—तो वया कुछ मेरे बुढापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे १ वेटा, मामता बुरी होती है। ससार से नाता टूट जाय, घन जाय, धर्म जाय, किन्तु लड़के का रनेह हुदय से नहीं जाता। सन्तोष सब बुछ कर सकता है। किन्तु वेटे का प्रेम मा के हुदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का यहाँ नक कि ईश्वर का भी वस नहीं है। तुम मुक्त पर तरस खाओ। मेरे कि के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊँगी, तुम्हें आशीर्वाट देती रहूँगी।

सेठजी का दृद्य कुछ पसीजा। पत्यर की तह में पानी रहता है; किन्तु तत्काल ही नन्हें मिसेज रामरत्ता के पत्र का ध्यान ग्रा गया । वे वोले - मुक्ते रामरत्ता से कोई उतनी शत्रता नही थी। यदि उन्होंने मुक्ते न छेड़ा होता, तो मैं न वोलता। त्र्यापके कहने से मैं त्र्यव भी उनका त्रपराघ द्यमा कर सकता हैं। परन्तु उनकी वीवी साहवा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है, उसे देखकर शरीर में श्राग लग जाती है। दिखाऊँ श्रापको ? रामरत्ना की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी त्रॉखों में त्रॉस भर त्राये। वे बोलीं—वेटा, उस स्त्री ने मुफे वहत दुःख दिया है। उसने मुक्ते देश से निकाल दिया। उसका मिजाज श्रीर जवान उसके वश में नहीं; किन्तु इस समय उसने जो गर्व टिखाया है, उसका तुम्हे ख्याल नहीं करना चाहिये। तुम इसे भुला टो। तुम्हारा देश-देश में नाम है। यह नेकी तुम्हारे नाम को ग्रीर भी फैला देगी। मैं तुमसे प्रण करती हूं कि सारा समाचार रामरता से लिखवाकर किसी ग्रन्छे समाचार-पत्र मे छुपवा ट्रॅगी। राम-रचा मेरा कहना नहीं शलेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भृलेगा। जिम समय ये समाचार सवादपत्रों में छुपेंगे, उम समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे ररान की श्रिभिलाण होगी । सरकार में तुम्हारी वडाई होगी श्रौर में सचे हृटय से कहती हूँ कि शीघ ही तुम्हें कोई-न-कोई पटवी मिल जायगी। रामरता की श्रॅंगरेज से बहुतों मित्रता है, वे उसकी वान कभी न टालॅंग।

सेटजी के हृदय में गुद्गुदी पैदा हो गयी। यदि इस व्यवहार ने वह पित्र ग्रीर माननीय स्थान प्राप्त हो जाय—जिसके निए हजारों खर्च किये, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय-विनय की, हजारों खुणामदें कीं, खानमामों की भिड़ांक्यों सहीं, बँगलों के चकर लगाये—तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूं! निस्सन्देह मुक्ते इस काम में रामरक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है; किन्तु इन विचारों की प्रकट करने ने क्या लाम? उन्होंने कहा—माता, मुक्ते नाम-नमूट की वहुत चाह नहीं है। वहों ने क्हा है—नेकी कर दिया में डाल। मुक्ते तो ग्रापकी बात का ख्याल है। पदची मिले तो लेने से इनकार नहीं, न मिले तो तृष्णा नहीं परन्तु यह तो बता-इए कि मेरे क्यों का क्या प्रवन्ध होगा ? श्रापको मालूम होगा कि मेरे दस हजार रुपये ग्राते हैं।

रामरत्ता की माँ ने कहा-तुम्हारे रुपये की जमानत में करती हूँ। यह देखो, बंगाल-बंक की पास-बुक है। उसमें मेरा दस हजार रुपया जमा है। उस रुपये से तुम रामरन्ता को कोई व्यवसाय करा दो । तुम उस दूकान के मालिक रहोगे, रामरचा को उसका मैनेजर बना देना । जबतक वह तुम्हारे कहे पर चले, निमाना, नहीं तो द्कान तुम्हारी है। मुफे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज-खबर लेनेवाला <sup>इ</sup>श्वर है। रामरत्ता ऋच्छी तरह रहे, इस*छे ऋ*धिक मुक्ते त्रौर न चाहिए । यह कहकर पास-बुक सेठजी को दे दी । माँ के इस श्रयाह प्रेम ने सेठ जी को विहुल कर दिया। पानी उवल पड़ा स्त्रोर पत्यर के नीचे दक गया । ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ग्रवसर मिलते हैं। सेठजी के हृदय मे परापकार की एक लहर-सी उठी, उनकी श्राँखें डवडना श्रायीं । जिस प्रकार पानी के वहाव से कभी-कभी वॉघ टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्य स्त्रौर माया के बाँध को तोड़ दिया। वे पास-बुक वृद्धा स्त्री को वापस देकर वोले —माता, यह ऋपनी किताव लो । मुक्ते ऋव श्रिधिक लिज्जित न करो। यह देखो, रामरत्ता का नाम वही से उड़ा देता हूँ। मुमे कुछ नहीं चाहिए, मैंने श्रपना सब कुछ पा लिया। श्राज तुम्हारा रामरत्ता तम को मिल जाकगा।

इस घटना के दो वर्ष उपरान्त टाउनहाल में फिर एक वड़ा जलसा हुन्ना । वैंड वज रहा था, भिडियाँ त्रीर घ्वजाएँ वायु-मएडल में लहरा रही थीं। नगर के सभी माननीय पुरुप उपस्थित थे। लैंडो, फिटन त्रीर मोटरां से सारा हाता भरा हुन्ना था। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन ने होने में प्रवेश किया। सेठ गिरधारीलाल वहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबुल नवयुवक न्त्रॉंगेजी सूट पहने मुसिकराता हुन्ना उतरा। ये मिस्टर रामरत्ता थे। वे ग्रव सेठजी की एक खाम दूकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किन्तु उन्हें मैनेजिंग प्रोप्राइटर समक्तना चाहिए। दिल्ली-दरवार में सेठजी को रायवह दुर का पद मिला है। ग्राज डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे ग्रौर स्चित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ग्रोर से सेठजी को घन्यवाद देने के लिए यह बैठक हुई है। सेठजी की ग्रोर से घन्य-वाद का वक्तव्य मिस्टर रामरत्ता करेंगे। जिन लोगों ने उनके वक्तृताएँ सुनी हैं, वे वहुत उत्सुकता से उस ग्रवसर की प्रतीचा कर रहे हैं।

वैठक समाप्त होने पर सेठजी रामरक्ता के साथ ग्रापने भवन पर पहुँचे, तो मालूम हुग्रा कि ग्राज वही बृद्धा स्त्री उनसे फिर मिलने ग्रायी है। सेठजी दौड़-कर रामरक्ता की माँ के चरणों से लिपट गये। उनका हृदय इस समय नदी की भॉति उमझ हुग्रा था।

'रामरत्वा ऐराह फ्रांह्य' नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्निति पर है। रामरत्वा त्रव भी उसी ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं; किन्तु पार्टियाँ कम देते हैं श्रीर दिन-भर में तीन से श्रिधिक स्ट नहीं बदलते। वे श्रव उस पत्र को, जो उनकी स्त्री ने सेठजो को लिया था, संसार की एक बहुत श्रम्ल्य वस्तु समम्तते हैं श्रोर मिसेज रामरत्वा को भी श्रव सेठजी के नाम को मिटाने को श्रिधिक चाह नहीं है। क्योंकि श्रभी हाल में जब लड़का पैदा हुश्रा था, मिसेज रामरत्वा ने श्रपना सुवर्ण-कंकण धाय को उपहार दिया था श्रीर मनो मिठाई बाँटी थाँ।

यह सब हो गया, किन्तु वह बात, जो श्रव होनी चाहिए थी, न हुई। रामरक्ता को माँ श्रव भी श्रयोध्या में रहती हैं श्रीर श्रवनी पुत्रवत्रू की स्रत नहीं देखना चाहतीं।

चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लिंजित करती थी। उनके हरएक काम का समय नियत था, इस नियम से वह जी-भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं, जब रोगी हो जाते हैं। डाक्टर चहुदा उपचार और सयम का रहस्य खूब समभ्तते थे। उनकी संतान-संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी सन्तान न हुई, इसलिए श्रीमती चहुदा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कालेज में पढता था। वही माता-पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा हो उदार, विद्यालय का गौरव, युवक-समाज की शोभा। मुख-

मगडल से तेज की छुटा-सी निकलती थी। श्राज उसी की बीसवीं सालगिरह थी।
सन्ध्या का समय था। हरी-हरी घास पर कुर्सियों विछी हुई थीं। शहर के
रईस श्रोर हुक्काम एक तरफ, कालेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे
थे। विजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। श्रामांद-प्रमोद का
सामान भी जमा था। छोटा-सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं
केलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य ऐक्टर भी था। इस समय वह एक
रेशमी कमीज पहने, नगे सिर, नगे पाँव, इधर-से-उधर मित्रों की श्राव-भगत में
लगा हुश्रा था। कोई पुकारता—कैलाश, जरा इधर श्राना, कोई उधर से
बुलाता—कैलाश, क्या उधर ही रहोगे १ सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे।
बेचारे को जरा दम मारने का भी श्रवकाश न मिलता था। सहसा एक रमगी ने
उसके पास श्राकर कहा—क्यों कैलाश, तुम्हारे साँप कहाँ हैं १ जरा मुक्ते दिखा दो।

कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा—मृशालिनी, इस वक्त स्तमा करो, कल दिखा दूँगा।

मृयालिनी ने श्राग्रह किया—जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं श्राज नहीं मानने की ! तुम रोज 'कल-कल' करते हो ।

मृर्णालिनी श्रौर कैलाश दोनों सहपाठी थे श्रौर एक दूसरे के प्रेम में परो हुए । कैलाश को सॉपा के पालने, खेलाने श्रौर नचाने का शीक था । तरह-तरह के सॉप पाल रखें थे । उनके स्वभाव श्रौर चित्र की परीचा करता रहता था । योड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में 'सॉपों' पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था । सोंपों को नचाकर ।द्वाया भी था। प्राणि-शास्त्र के बड़े चड़े पिएडत भी यह व्याख्यान सुनकर दग रह गये थे। यह विद्या उसने एक वृद्धे सेंपेरे से सीवा थी। सोंपों की जड़ी-वृद्धियों जमा करने का उसे मरज था। इतना पता-भर मिल जाय कि किसी व्यक्ति के पास कोई अञ्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न त्राता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपये फूँक चुका था। मृणालिनी कई बार ग्रा चुकी थी, पर कभी सोंपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते, ग्राज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गथी थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी; पर उसका ग्रग्राह वेमोका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जायगी, भीड़ को देखगर सोंप कितने चौंकिंगे ग्रांर रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना दुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न ग्राया।

कैलाश ने कहा—नहीं, कल जरूर दिखा दूँगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सक्रूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी।

एक महाशय ने छेड़कर कहा—दिखा क्यों नहीं देते, जरा-सी बात के लिए इतना टाल-मटोल कर रहे हो १ मिस गोविन्ट, हर्गिड न मानना। देखें, कैसे नहीं दिखाते।

दूसरे महाशय ने और रहा चढाया—मिस गोविन्द इतनी सीधी और मोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं , दूसरी मुन्दरी होती, तो इसी वात पर विगद खड़ी होती।

तीसरे साहव ने मजाक उड़ाया—ग्रजी, बोलना छोड़ देती। भला, कोई बात है! इस पर ग्राप की दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है।

मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे चग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली— श्राप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लेंगी। मैं इस वक्त सौंपों का र माशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुटी हुई।

इस पर मित्रो ने टहाना लगाया। एक साहब बोले—देखना तो श्राप सब इछ चाहे, पर कोई दिखाए भी तो ?

कैलाश को मृणालिनी की कॅपी हुई सुरत देखकर माद्र्म हुन्ना कि इस वक्क टसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्योंही प्रीति-मोज समाप्त हुन्ना न्नौर गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सॉपो के दरवे के सामने ले जाकर महुआर बजाना शुरू किया। फिर एक-एक खाना खालकर एक-एक सॉप को निकालने लगा। बाह । क्या कमाल था। ऐसा जान पढ़ता या कि वे कोड़े उसकी एक-एक बात, उसके मन का एक-एक माव समभते हैं। किसी को उठा लिया, किसो को गर्दन में हाल लिया, किसी का हाथ मे लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करता कि इन्हें गर्दन में न डाला, दूर हा से दिखा दो। बस, जरा नचा दा। केलाश की गर्दन ने सॉपो का लिपटते देखकर उसकी जान निकल बाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सॉप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक सुनता न था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सप-कला-प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कव चूकता। एक मित्र ने टीका की—दॉत तोड़ डाले होगे।

त्रलाश हॅसकर बोला — दाँत ताड़ डालना मदारिया का काम है। किसी क दाँत नहां तोड़े गये हैं। किहए तो दिखा दूँ १ यह कह कर उसने एक काले साँप का पकड़ लिया ख्रोर बाला — मेरे पास इसस बड़ा द्यार जहरीला साँप दूसरा नहीं है। ख्रगर किसी को काट ले, तो ख्रादमी श्रानन-फानन में मर जाय। लहर मी न श्राये। इसके काटे का मन्त्र नहीं। इसके दाँत दिखा दूँ १ वि

मृणालिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा—नहीं-नहीं, कैलाश, देश्वर के लिए इसे छोड़ दो। तुम्हारे पैरों पड़नी हूँ।

इसपर एक दूसरे मित्र बोले — मुभे ता विश्वास नहीं श्राता, लेकिन दुम कहते हो, तो मान लुँगा।

कैलाश ने साँप की गर्टन पकड़ कर कहा—नहीं साहव, श्राप श्रांखों से देखकर मानिए। दाँत ताइकर वश में किया, तो क्या किया। साँप वड़ा सममन्दार होता है। श्रागर उसे विश्वास हो जाय कि इस श्रादमी से मुक्ते कोई हानि न पहुँचेगी, तो वह उसे हिंगज न काटेगा।

मृशालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा—श्रन्छा भाई, श्रव यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया है। श्राच मैं भी कोई चीज सुनाऊँगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कन्या पकड़कर चलने का इशारा किया श्रीर कमरे से निकल गयी; मगर कैलाश विरोधियों का शंका-समाधान करके ही दमलेना चाहता था। उसने सॉप की गर्दन पकड़कर जोर से दबायी, इतनी जोर से दबायी कि उसका मुँह लाल हो गया, देह की सारी नमें तन गयी। सॉप ने ग्रव तक उसके हायों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समम्म में न ग्राता था कि यह मुमसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुग्रा कि यह मुम्मे मार डालना चाहते हैं, ग्रतएव वह ग्रात्मरन्ता के लिए तैयार हो गया।

कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुँह खोल दिया ऋौर उसके जहरीले दाँत दिखाते हुए बोला—जिन सज्जनो को शक हो, ग्राकर देख लें। ग्राया विश्वास या ख्रव भी कुछ शक है १ मित्रों ने ख्राकर उसके दाँठ देखें ख्रौर चिंकत हो गये। प्रत्यन्त प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका-निवारण करके कैलाश ने सॉप की गर्दन ढीली कर दी श्रौर उसे जमीन पर रखना चाहा; पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा या। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की डेंगली में जोर से नाटा ख्रीर वहाँ से भागा। कैलाश की उँगली से टप-टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उँगली दवा ली श्रीर श्रपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ भेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थीं. जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गयी। वाहर महिफल में भी खबर हुई। डाक्टर साहब धवराकर दोड़े। भौरन उँगली की जड़ कसकर वॉघी गयी ग्रौर जड़ी पीसने के लिए दी गयी। डास्टर साहव जड़ी के कायल न थे। वह उँगली का उसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास या। मृणालिनी प्यानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी, श्रौर कैलाश की उँगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में फैलाश की श्रॉंखें कपकने लगीं, श्रोठीं पर पीलापन दौड़ने लगा। यहाँ ्र तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे मे जमा हो गये। कोई कुछ कहता या, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर त्रा गयी। म्यालिनी ने उँगली पर लेप किया। एक मिनट श्रीर बीता। कैलाश की श्रींखें बन्द हो गयीं। वह लेट गया और हाय से पंचा भलने का इशारा किया मों ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया श्रौर बिजली का टेनुल-फैन सगा दिया ।

डाक्टर साहव ने मुक्कर पूछा—कैलाश, कैसी तवीयत है ? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा।दया, पर कुछ वोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा— क्या बढ़ी कुछ असर न करेगी ? डाक्टर साहव ने सिर पकड़कर कहा — क्या वतलाऊँ, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा।

श्राध घरटे तक यही हाल रहा । कैलाश की दशा प्रतिच्या विगइती जाती यी । यहाँ तक कि उसकी श्राँखें पयरा गयीं, हाय-पाँव ठडे हो गये, मुख की कान्ति मिलन पड़ गयी, नाड़ी का कहीं पता नहीं । मौत के सारे लच्च्या दिखायी देने लगे । घर में छुहराम मच गया । मुयालिनी एक श्रोर सिर पीटने लगी, माँ श्रलग पछाड़ें खाने लगी । डाक्टर चट्टा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर श्रपनी गर्दन पर मार लेते ।

एक महाशय बोले—कोई मन्त्र भाइनेवाला मिले, तो सम्भव है, श्रव मी जान बच जाय।

एक मुसलमान सञ्जन ने इसका समर्थन किया—ग्रारे साहव, कब्र में पड़ी हुई लारों जिन्दा हो गयी हैं। ऐसे-ऐसे वाकमाल पड़े हुए हैं।

डाक्टर चड्टा बोले— मेरी अवल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी वातों में आ गया। नश्तर लगा देता, तो यह नौवत ही क्यों आती। बार-बार समभाता रहा कि बेटा, सॉप न पालो, मगर कौन सुनता था! बुलाइए, किसी भाइ-फूँक वरनेवाले ही को बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, में अपनी सारी जायदाद उसके पैरो पर रख दूँगा। लॅगोटी बॉधकर घर से निक्ल जाऊँगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बेठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए।

एक महाशय को विसी भाइनेवाले से परिचय था। वह दौइकर उसे बुला साये, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मन्त्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। 'ू चोला— ऋव क्या हो सकता है, सरकार १ जो कुछ होना था, हो चुका।

श्ररे मूर्ल, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था, हो चुका। जो चुछ होना था, दह कहाँ हुआ। मौं वाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा १ मृणािलनी का कामना तरु क्या पक्षव श्रीर पुष्प से रंजित हो उठा १ मन के वह स्वर्ण-स्वम् जिनसे जीवन श्रीनन्द का होत बना हुआ। था, क्या पूरे हो गये १ सीवन के

· नृत्यमय तारिका-मिएडत सागर में ग्रामोद की वहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गयी १ जो न होना या, वह हो गया ।

वही हरा-भरा मैदान था, वही सुनहरी चाँदनी एक निःशब्द सगीत की भाँ ति प्रकृति पर छायी हुई थी; वही मित्र-समाज था। वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ ख्रव करुण कन्दन ख्रीर ख्रश्रु-प्रवाह था।

### ( ३ )

ग्रहर से कई मील दूर एक छोटे-से घर में एक बूढा श्रीर एक बुढ़िया श्रॅंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढा नारियत पीता या श्रीर बीच-बीच में खेँसता था। बुढिया दोनों घुटनियों में सिर डाले श्राग की श्रोर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी, न बिछौना। एक किनारे थोड़ी-सी पुत्राल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढिया दिन-भर उपले श्रीर ख़ली लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढा रस्ती बटकर बाजार में बेच लाता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा, न हॅसने। उनका साग समय जीवित रहने में कट जाता था। मीत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हॅसने की कहाँ फुर्सत । बुढिया ने पूछा—कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे ?

'जाकर फगड़ू साह से दस सेर सन उधार लाऊँगा।' 'उसके पहले के पैसे तो दिये ही नहीं, श्रीर उधार कैसे देगा !'

'न देशा न सही। घास ता कहीं नहीं गयी है। दोपहर तक क्या दो स्राने की भी न काट्रेंगा ?'

इतने में एक ग्रादमी ने द्वार पर त्रावान दी—भगत, भगत, क्यों सो गये र जरा कियाड़ खोलो।

भगत ने उठकर कियाइ खोल दिये। एक श्रादमी ने श्रन्दर श्राकर कहा— कुछ सुना, डाक्टर चड्दा बायू के लढ़के को सोप ने काट लिया।

भगत ने चौंककर कहा — चट्टा वावू के लड़के को ! वही चड्दा वावू हैं न, जो छावनी में वँगले में रहते हैं !

'हा-हाँ, वही। शहर में हल्ला मचा हुन्ना है। जाते हो तो जान्नो, न्नादमी बन जान्नोगे !' बूढे ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा—मैं नहीं जाता! मेरी वला, जाय! वही चड्दा है। खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया या। खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुँह बात तक न की। मगवान् वैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि वेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं ?

'नहीं जी, यही तो एक लड़का या। सुना है, सबने जवाब दे दिया है।' 'भगवान् बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी श्राँखो से श्राँस् निकल पड़े थे, पर उन्हें तिनक भी दया न श्राया थी। मैं तो उनके द्वार पर होता, तो भी बात न प्रञ्जता।

'तो न जाम्रागे १ हमने जो सुना था, सो कह दिया।'

'श्रच्छा किया—श्रच्छा किया। कलेजा ठएडा हो गया, श्राँखें ठएडी हो गयीं। लहका भी ठएडा हो गया होगा। तुम जाश्रो। श्राज चैन की नींद सीऊँगा (बुढिया से) जरा तमाखू ले ले। एक चिलम श्रौर पीऊँगा। श्रव मालूम होगा लाला को! सारी साहिवी निकल जायगी, हमारा क्या विगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ छ बच्चे गये थे, वहाँ एक श्रौर चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जायगा। उसी क वास्ते सवका गला दवा-दबाकर जोड़ा थान! श्रव क्या करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, रर कुछ दिन बाद। मिजाज का हाल पूछूँगा।

त्रादमी चला गया। भगत ने किवाड़ बन्द कर लिये, तब चिलम पर तमाखूरखकर पीने लगा।

बुढिया ने कहा-इतनी रात गये जाड़े-पाले में कौन जायगा ?

'श्ररे, दोपहर ही होता, तो मैं न जाता। सवारा दरवाजे पर लेने श्राती, तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना को सूरत श्राज भी श्रोंलों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता या कि वह न बचेगा १ खूब जानता था। चह्दा मणवान् नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से श्रमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती। वस, इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। श्रब किसी दिन जाऊँगा श्रीर कहूँगा—क्यों साहब, कहिए, क्या रंग है १ दुनिया बुरा कहेगी, कहे; कोई परवाह नहीं । छोटे श्रादिमयों में तो सब ऐव होते ही हैं । वड़ों में कोई ऐव नहीं होता । देवता होते हैं ।'

भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर या कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो । =० वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ या कि सोंप की खबर पाकर वह दीड़ा न गया हो । माध-पूस की अँघेरी रात, चैत-वैसाख की धूप ओर लू, सावन-भादों को चढी हुई नदी ओर नाले किसी की उसने कभी परवाह न की । वह तुग्न घर से निकल पड़ता या—निःस्वार्थ, निष्काम । लेन-देन का विचार कभी दिल में आया नहीं । यह ऐसा काम ही न या । जान का मूल्य कौन दे सकता है १ यह एक पुग्य-कार्य था । सैकडों निराशों को उसके मन्त्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका । यह खबर नन कर भी सोने जा रहा है ।

बुढिया ने कहा—तमालू श्रॅंगीठी के पास रखी हुई है। उसके भी श्राज स्टाई पैसे हो गये। देती ही न थी।

बुढिया यह कह कर लेटी। बूढे ने कुपी बुभायी, कुछ देर खड़ा रहा, किर बैठ गया। अन्त को लेट गया; पर यह खबर उसके हृदय पर बोभा की भाँ ति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा या, उसकी कोई चीज खो गयी है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गये हैं या पैरां में कोचड़ लगा हुआ है, जैसे काई उसके मन में बेठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढिया जरा देर में खरांटे लेने लगी। बूढे बातें करते करते साते हैं आर जरा-सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली, और धीरे से फिबाइ खोले।

बुढिया ने पूछा—कहाँ जाते ही ?
'कहीं नहीं, देपता था कि कितनी रात है।'
'ग्रभी बहुत रात है, सो जाग्रो।'
'नींद नहीं ग्राती।'

'नींद काहे को त्रावेगी ! मन तो चड्दा के घर पर लगा हुत्रा है।' 'चड्दा ने नेर साय कीन-सी नेकी कर दी है, जो वहाँ जाऊँ ! वह ग्राकर पैरों पहे, तो भी न जाऊँ।' 'उठे तो तुम इसी इरादे से ही !'

'नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुक्ते काँटे बोये, उसके लिए फूल बोता फिल्टँ।'

बुढ़िया फिर सो गयी। भगत ने किवाद लगा दिये श्रीर फिर श्राकर वैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी, जो वाजे की श्रावाज कान में पढ़ते ही उपदेश सुननेवालों की होती है। श्राँल चाहे उपदेशक की श्रोर हों, पर कान वाजे ही की श्रोर होते हैं। दिल में भी वाजे की ध्विन गूँजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्यी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस श्रमांगे युवक की श्रोर था, जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलम्ब धातक था।

उसने फिर किवाइ खोले, इतने धीरे से कि बुढिया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गाँव का चौकीदार गश्त लगा रहा या, बोला —कैसे उठे मगत १ आज तो बड़ी सरदी है! कहीं जा रहे हो क्या ?

भगत ने कहा — नहीं जी, जाऊगा कहाँ १ देखता था, श्रभी कितनी सत है। भला, कै बजे होंगे १

चौकीटार बोला—एक बजा होगा श्रीर क्या, श्रभी थाने से श्रा रहा था, तो डाक्टर चड्ढा बाबू के बँगले पर वड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने पूछ लिया है। चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाश्रो, तो भाहत बच जाय। सुना है, दस हजार तक देने को तैयार हैं।

भगत—मैं तो न जाऊँ, चाहे वह दस लाख भी दें। मुक्ते दस हजार या दस लाख लेकर करना क्या है १ कल मर जाऊँगा, फिर कौन भोगनेवाला बैठा हुआ है।

चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलायी, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ काँपते हैं, उठते ही नहीं।

भगत लाठी खठ-खट ऋरता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था।

श्राधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रक गया। हिंसा ने किया पर बजय पायी—मैं यों ही इतनी दूर चला श्राया। इस जाड़े-पाले में मरने की इसे क्या पड़ी थी १ श्राराम से सोया क्यों नहीं १ नींद न श्राती, न सही ; दो-बार, भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दोंड़ा श्राया। चड्दा का लड़का रहे या गरे, मेरी बला से ! मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन-सा सलूक किया था कि मैं इन के लिए मरू १ दुनियाँ में हजारों मरने हैं, हजारों जीते हैं। मुसे किसी के मरने-जीने से मतलव !

मगर उपचेतना ने श्रव एक दूसरा रूप घारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता-जुलता या —वह भाइ-फूँक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि नोग क्या कर रहे हैं। डाक्टर साहव का राना-पीटना देखेगा कि किस तरह सिर गिटते हैं, किस तरह पछाड़ें खाते हैं। वह देखेगा कि वहे लाग भो छाटां ही की भाँ ति रोते हैं, या सबर कर जाते हैं। वे लाग तो विद्वान् हाते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा-भाव को या घीरज देता हुशा वह फिर श्रागे बढा।

इतने में दो त्रादमी त्राते दिखायी दिए। दोनों वार्त करते चले त्रा रहे ये—वड्दा वायू का घर उजद गया, वहीं तो एक लड़का या। भगत के कान में यह त्रावाज पड़ी। उसकी चाल ग्रौर भी तेज हो गया। यकान के मारे पॉक न उठते थे। शिरोभाग इतना वढा जाता था, मानो ग्र्यून मुँह के वल गिर पढ़ेगा। इस तरह वह काई १० मिनट चला होगा कि डास्टर साहव का बँगला नजर ग्राया। विजली को बात्यों जल रही थीं; मगर सजाटा छाया हुन्ना था। रोने-पीटने की ग्रावाज भी न न्राती थी। भगत का कालेजा धक्-धक् करने लगा। यहीं मुक्ते बहुत देर तो नहीं हो गयो १ वह दीड़ने लगा। ग्रपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दीड़ा था। वस, यही मालूम होता था माना उसके पीछे, मीत दोड़ी ग्रा रही है।

( Y )

दो वज र ये थे। मेहमान विदा हो गये। रोने वाले में केवल श्राकाश के : तारे रह गये थे। श्रीर सभी रो-रोकर यक गये थे। बड़ी उत्पुकता के साथ लोग / रह-रहकर आ़काश की श्रोर देखते थे कि किसी तरह सुवह हो श्रौर लाश गगा की गोद में दी जाय।

सहसा मगत ने द्वार पर पहुँचकर आवाज दी। डाक्टर साहव समके, कोई मरीज आया होगा। किमी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुक्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आये। देखा एक वृद्धा आदमी खड़ा है—कमर मुकी हुई, पोपला मुँह, भींहें तक सफेद हो गयी थीं। लकड़ी के सहारे काँप रहा या। बड़ी नम्रता से बोले -क्या है भई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुमीबत पड गयी है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इधर एक महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज का न देख सकुँगा।

मगत ने कहा — उन चुका हूँ बाबू नो, इसोलिए त्रापा हूँ। भैपा वहाँ है ? जरा मुक्ते दिखा दीजिए। भगवान् वहा कारसाज है, मुरदे को भी जिला सकता है। कौन जाने, त्राव भी उमे दया त्राजाय।

चड्दा ने व्यथित स्वर से कहा—चलो, देख ला, मगर तीन-चार घरटे हो गये। जो कुछ होना था, हा चुका। बहुतेरे भाड़ने-फूँकने वाले देख-देख-कर चले गये।

हाक्टर साहब को श्राशा तो क्या होती। हाँ, बूढे पर दया श्रा गयी। श्र-दर ले गये। भगत ने लाश का एक मिनट तक देखा। तब मुस्किराकर बोला—श्रभी कुछ नहीं विगड़ा है, बाबूजी । वह नारायन चाहेंगे, तो श्राघ घरटे में मैया उठ बैठेंगे। श्राप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारा से कहिए, पानी ता भरें।

कहारों ने पानी भर-भरकर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बद हो गया था। कहारों की सख्या र्जाधक न थी, इसलिए मेहमानों ने ग्रहाते क बाहर के कुएँ से पानी भर-भरकर कहारों को दिया, मृखालिनों कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुसिकरा-मुसिकराकर मन्त्र पढ रहा था, माना विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मन्त्र समाप्त हो जाता, तब बह एक जड़ी केलाश को सुँघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गये ग्रीर न-जाने कितनी बार भगत ने मन्त्र फुँका। ग्राखिर जब कहा ने श्रपनी लाल लाल ग्राँखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल-लाल ग्राँखें खुल गयी ! एक च्या में उसने छॅगड़ाई ली और पानी पीने को माँगा । डाक्टर चह्टा ने दाइकर नारायणी को गले लगा लिया । नारायणी दोइकर भगत के पैरो पर गिर पडी और मृगालिनी कैलाश के सामने ओंखों में ऑस्-भरे पूछने लगी—अब कैसी तबीयत है !

एक च्रण में चारों तरफ खबर फैल गयी। मित्रगण मुगरकवाद देने त्राने लगे। डाक्टर साहब बड़े श्रद्धा-भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्मुक हो उठे, मगर ग्रन्दर जाकर देखा, तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा—ग्राभी तो यहीं चैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाख़ देने लगे, तो नहीं ली, ग्रपने पास से तमाख़ 'नकालकर भरी।

यहाँ त' भगत की चारो छोर तलाश होने लगी. छार भगत लपका हुछा घर चला जा रहा था कि बुढिया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ।

जब मेहमान लोग चले गये, तो डाक्टर साहब ने नारायणी से कहा— बुड्टा न-जाने वही चला गया। एक चिलम तमान्यूका भी रवादार न हुन्ना। नारायणी—मैंने तो सोचा या, इसे कोई वही रकम दूँगी।

चड्दा-- रात का तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हा जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुक्ते अब याद आता है कि में खेलने जा रहा या और मरीज को देखने से इनकार कर दिया या। आज उस दिन को बात याद करके मुक्ते जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रगट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूँ गा और उसके पैरो पर गिरकर अपना अपराध चमा कराऊँगा। यह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सक्जनता ने मुक्ते ऐसा आदर्श दिखा दिया है, जो अब से जीवन-पर्यन्त मेरे सामने रहेगा।

# प्रायश्चित

( ; )

दफ्तर में जर। देर से ग्राना ग्रफसरों की शान है। जितना ही बड़ा श्रिधिकारी होता है, उतनी ही देर में श्राता है . श्रीर उतने ही मबेरे जाता मी है। चपरासी की हाजिरी चावीसों घरटे की। वह छुटी पर भी नहीं जा सकता। श्रपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब वरेली जिला-बोर्ड के हेडक़र्क बाबू मदारीलाला ग्यारह वजे दफ्तर श्राये, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दीइकर पैरगाड़ी ली, ग्रारदली ने दोड़कर कमरे की चिक उठा दी स्रोर जमादार ने डाक की किश्ती मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रूग फफ हो गया। वे कई मिनट तक ग्राश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे, मानो सारी जानेन्द्रियाँ शिथिल हो गयी हों । उनपर बड़े-बड़े श्राचात हो चुके थे , पर इतने बदहवास वे कभी न ह्य थे। बात यह यी कि बोर्ड के सेकेटरी की जो जगह एक महीने से खाली यी, सरकार ने सुवोधचन्द्र को यह जगह दी यी और सुवोधचन्द्र वह व्यक्ति या, जिसके नाम ही से मदारीलाल को पृगा भी । वह मुवाधचन्द्र, जो उनका सहपाठी या, जिसे जक देने का उन्होंने कितनी ही बार चेष्टा की , पर कभी सफल न हुए थे। वही सुवोध ग्राज उनका ग्रफ्सर होकर ग्रा रहा था। सुवोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम या कि वह फौज में भरती हो गया या । मदारीलाल ने समभा था-वहीं मर गया होगा , पर ग्राज वह माना जी उठा श्रीर सेकेटरी होकर श्रा रहा था। मटारी नाल को उसकी मातहती में काम करना पढ़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं श्रन्छा या | मुबाध का स्कूल ग्रीर कालेज की सारी वार्ते ग्रवश्य ही याद हांगी । मदारीलाल ने उसे कालेज से निकलवा देने के लिए कई बार मन्त्र चलाये, भूठे ग्रारोप किये, बदनाम किया । क्या मुबोध सब कुछु भूल गया होगा ? नहीं, कभी नहीं । वह ग्राते-ही ग्राते पुरानी कसर निकालेगा । मदारी वावू को श्रपनी प्राग-रत्ता का कोई उपाय न सुभता था।

मदारी ख्रीर सुबोध के ग्रहों में ही विरोध या। दोनों एक ही दिन, एक ही शाला में भरती हुए थे, और पहले ही दिन से दिल में ईर्घा और देप की वह चिनगारी पड़ गयी, जो श्राज वीस वर्ष बीतने पर भी न बुभी थी। सुवोध े का ग्रपराध यही था कि वह मदारीलाल से हर एक वात में वढा हुन्रा था। डील-डौल, रंग-रूप, रीति-व्यवहार, विद्या-बुद्धि ये मारे मैदान उसके हाय थे। मदारीलाल ने उसका यह ऋपराघ कभी समा नहीं किया। सुवोध वीस वर्ष तक % निरन्तर उनके हृदय का काँटा वना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर स्रपने घर चला गया ग्रौर मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गये, तब उनका चित्त शान्त हुन्ना । किन्तु जब यह मालूम हुन्ना कि सुवोध वसरे जा रहा है, तब तो मदारीलाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फाँस निकल गयी। पर हा हतभाग्य । त्र्याज वह पुराना नासूर शतगुण टीस त्रीर जलन के साय खुल गया। श्राज उनकी किस्मत सुबोध के द्वाय मे यी। ईश्वर इतना श्रन्यायी है। विधि इतना कठोर।

जब जरा चित्त शान्त हुन्रा, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म मुनाते हुए कहा—ग्रव ग्राप लोग जरा हाथ-थाँ । सँभालकर रहिएगा। सुबोध चन्द्र वे श्रादमी नहीं हैं, जो भूलों को सुमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा —क्या बहुत सख्त हैं !

मदारीलाल ने मुसकिराकर कहा - वह तो त्राप लोगों को टो-चार दिन ही में मालूम हो जायगा। मैं ग्रपने मुँह से किसी की क्यों शिकायत करूँ १ वस, चेतावनी दे दी कि जरा हाय-पाँव संभालकर रहिएगा। ग्राटमी योग्य है, पर वड़ा ही कोघी, वड़ा दम्भी । गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है । खुद हजारों हजम कर जाय श्रीर डकार तक न ले ; पर क्या मजाल कि काई मातहत एक कीड़ी भी हलम करने पाये । ऐसे ग्रादमी से ईर्वर ही बचाये ! मैं तो सीच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनो वक्त घर पर हाजिरी वजानी होगी। श्राप लोग श्राज से सरकार के नीकर नहीं, सेकेंटरी साहव के नौकर हैं। कोई उन के लड़ के का पढायेगा, कोई वाजार से सौंदा नुलफ लायेगा भौर कोई उन्हें श्रखगर सुनायेगा । श्रौर चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न हों ।

इस प्रकार सारे दफ्तर की नुवीध चन्द्र की तरफ से भड़काकर मदारीलाल ने अपना कलेजा ठंडा किया।

## ( ? )

इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चन्द्र गाड़ी से उतरे, तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने त्राये थे। मदारी- लाल को देखते ही सुबोध लपककर उनके गले से लिपट गए श्रौर बोले— उम खूब मिले मार्ड। यहाँ कैसे श्राये १ श्रोह। श्राज एक युग के बाद मेंट हुई।

मदारीलाल बोले — यहाँ जिला-बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। ऋाप ती कुशल से हैं ?

सुवोध—श्रजी, मेरी न पूछों। वसरा, फास, मिस्र श्रीर न-जाने कहाँ-कहाँ मारा मारा किरा। तुम दक्तर में हो, यह वहुत ही श्रच्छा हुश्रा। मेरी तो समभ ही में न श्राता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो विलकुल कोरा हूँ; मगर जहाँ जाता हूँ, मेरा सौभाग्य भी मेरे साथ जाता है। वसरे में सभी श्रफसर खुश थे। फान में भी खूब चैन किये। दो साल में कोई पचीस हजार रुपये बना लाया श्रीर सब उड़ा दिया। वहाँ से श्राकर कुछ दिनों कोश्रापरेशन के दफ्तर में मटरगश्त करता रहा। यहाँ श्राया तब तुम मिल गये। (क्लर्कों को देखकर) ये लोग कौन हैं ?

मदारी के हृदय में वर्िंग्राँ-सी जल रही थीं। दुष्ट पचीस हजाह रुपये बसरे से फमा लाया। यहाँ कलम घिसते विसते मर गये ख्रोर पाँच सी भी न जमा कर सके। बोले —ये लाग बोर्ड के कर्मचारी हैं। सलाम करने ख्राये हैं।

सुवोध ने उन सब लागों से बारी-बारी से हाथ मिलाया ग्रौर बोला—ग्राप सोगों ने त्यर्थ यह कह किया। बहुत ग्रामारी हूँ। मुक्ते ग्राशा है कि ग्राप सब सजनों को मुक्त कोई शिकायत न होगी। मुक्ते ग्रपना ग्रफसर नहीं, ग्रपना भाई समिकिए। ग्राग सब लोग मिलकर इस तरह काम की जिए कि बोर्ड की नेकनामी हो ग्रौर मैं भी मुर्खक रहूँ। ग्रापके हेड क्लर्क साहब तो सेरे पुराने मित्र ग्रौर लेंगोटिया यार हैं।

एक वाक् वतुर क्नर्क ने कहा — हम सब हुजूर के ताबेदार हैं। यथा-शक्ति स्त्राप को ग्रसन्तुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो भी जाय, तो हुजूर उसे द्यामा करेंगे।

मुवोध ने नम्रता से कहा--यही मेरा सिद्धान्त है श्रीर हमेशा से यही सिद्धान्त

रहा है। जहाँ रहा, मातहतों से मित्रों का-सा वर्ताव किया। हम ग्रौर ग्राप दानों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोव कैसा ग्रौर ग्रफसरी कैसी १ हॉ, हमें नेकनियती के साथ ग्रपना कर्त्वय पालन करना चाहिए।

जब मुबोध में बिदा होकर कर्मचारी लोग चलें, तब त्रापस में बात होने लगी---

'ग्रादमी तो ग्रन्छा मालूम होता है।'

'हेड नलर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सब को कचा ही खा जायगा।'

'पहले सभी ऐसी ही वात करते हैं।'

भु 'ये दिखाने के <u>दा</u>ति हैं।'

( 3 )

स्वीध को याये एक महीना गुजर गया । वोर्ड के क्लर्क, श्ररदली, जपरासी सभी उसके वर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक वार मिलता है, सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जवान पर श्राता ही नहीं। इनकार का भी वह श्रिय नहीं होने देता, लेकिन देष की श्रांखों में गुण श्रोर भी मयंकर हो जाता है। नुवाध के ये सारे सद्गुण मदारीलाल की श्रांखों में खरकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई-न-कोई गुप्त पद्यन्त्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सकल न हुए। वोर्ड के मेम्बरों को मड़काना चाहा, मुँह की खायी। ठीकेदारों को उभारने का वीड़ा उठाया, लिजत होना पड़ा। व चाहते थे कि भुस में श्राग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुताध से यो हँसकर मिलते, यो चिक्ती-चुपड़ी वार्त करते, माना उसके सक्चे मित्र हैं, पर यात में लगे रहते। नुवाध में सब गुण थे, पर श्रादमी पहचानना न जानते थे। वे मदारीलाल को श्रव भी श्रपना दोस्त समभते हैं।

एक दिन मदारीलाल सेक टरी साहव के कमरे में गये तव कुरसी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गये थे। उनकी मेज पर पाँच हजार के नोट पुलिन्दों में बँचे हुए रखे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाये गये थे। उसी के दाम थे। ठी केदार वस्ती के लिए बुलाया गया था। त्राज ही सेक टरी साहव ने चेक भेजकर खजाने से रुपये मँगवा थे। मदारीलाल ने वरामदे में भौंककर देखा, सुवोध का कहीं पता नहीं। उनके नीयत वरल गयी। ईर्ष्या में लाभ का सम्मिश्रण हो गया। कौंपते हुए हायों रे पुलिन्दे उठाये, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरन्त कमरे से निकले श्री चपरासी को पुकारकर बोले—वावूजी भीतर हैं ! चपरासी श्राज ठेकेदा से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुश्रा था। सामने वाले तमोली की दूका से श्राकर बोला—जी नहीं, कचहरी में किसी से वात कर रहे हैं। श्रमी-श्रमं तो गये हैं।

मद'रीलाल ने दफ्तर में श्राकर एक क्लर्क से कहा—यह मिसिल ले जाकर सेक टरी साहब को दिखाओ ।

क्लर्क मिस्ल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला—सेक्रेटरी साहब कमरे में नथे। फाइल मेज पर रख आया हूँ।

मदारीलाल ने मुँह िसकोड़कर कहा — कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं ! किसी दिन धेखा उठायँगे।

क्लर्क ने कहा—उनके कमरे में दफ्तरवालों के सिवा श्रौर जाता ही कौन है ?

मदारीलाल ने तीव स्वर में कहा—तो क्या दफ्तरवाले सब-के-सब देवता हैं १ कब किसकी नीयत बदल जाय, कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अञ्छा-अञ्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बन्द कर दीजिए।

क्लर्क ने टालकर कहा--चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुन्ना है।

मदारीलाल ने भूँ भलाकर कहा—-श्राप से मैं जो कहता हूँ, वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है वपरासी ही छुछ उड़ा दें, तो श्राप उसका क्या लगे १ जमानत भी है। तो तीन सौ की। -यहाँ एक-एक कागज लाखों का है।

यह कहकर मदारीलाल खुद उठे श्रीर दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बन्द कर दिये। जब चित्त शान्त हुए तब नोटों के पुलिन्दे जेब से निकालकर एक श्रालमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिये। फिर श्राकर श्रपने काम में न्यस्त हो गये।

सुवोधचन्द्र कोई घएटे-भर म लौटे तब उनके कमरे का द्वार बन्द था। दपतर में श्राकर मुसकिराते हुए बोले—मेरा कमरा किसने बन्द कर दिया है, भाई, क्या मेरी वेदखली हो गयी !

मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा—साहव, गुस्ताली माफ हो, श्राप जब कभी वाहर जॉय, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो, तब दरवाजा बन्द कर दिया करें। श्रापकी मेज पर रुपये-पैसे श्रोर सरकारी वागज-पत्र विखरे पढ़े रहते हैं, न-जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाय। मैंने श्रभी सुना कि श्राप कहीं वाहर गये हुए हैं, तब दरवाजे बन्ट कर दिये।

सुवोधचन्द्र द्वार खोलकर कमरे में गये ग्रौर एक सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थो।

सहसा ठीकेदार ने श्राकर सलाम किया। सुवोध कुरसी से उठ बैठे श्रांर बोले—तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इन्तजार कर ग्हा था। दस ही बजे रुपये मँगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाये हो न १

ठीकेदार—हजूर रसीद लिखवा लाया हूँ।

सुवोध—तो श्रपने रुपये ले जाश्रो। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लवड़ी तुमने श्रच्छी नहीं लगायी श्रौर काम में सफाई भी नहीं है। श्रगर ऐसा काम फिर करोगे, तो ठीकेदारों के रिजस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जायगा।

यह वहकर हुवेध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिन्दे न ये। सोचा, शायद धिसी फाइल के नीचे दब गये हों। कुरसी के समीप के सब कागज उल ट-एलट डाले; मगर नोटों का कहीं पता नहीं। एं! नोट कहीं गये! श्रूमी तो यहीं मैंने रख दिये थे। जा कहीं सकते हैं। फिर फाइलों को उलटने-पलटने लगे। दिल में जरा-जरा घटकन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिन्दों का पता नहीं। तब वे कुरसी पर बैठकर इस श्राध घएटे में होने वाली घटनाश्रों की मन में श्रालोचना करने लगे—वपरासी ने नोटों के पुलिन्दे

लाकर मुफे दिये, खूब याद है। मला, यह भी भूलने की बात है श्रीर इतनी जल्द! मैंने नोटो को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर बकील साहव श्रा गये, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मँगवाये, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिन्दे रखे हुए थे। खूब श्रञ्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गये १ मैंने किसी सन्दूक, दराज या श्रालमारी में नहीं रखे। फिर गये तो कहाँ १ शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिये हों। यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छि:

तुरन्त दफ्तर में श्राकर मदारीताल से बाले — श्राप ने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिये ?

मदारीलाल ने भौचन के होकर कहा — क्या श्रापकी मेज पर नोट रखे हुए थे ? मुक्ते तो खबर ही नहीं। श्रमी पिएडत सोहनलाल एक फाइल लेकर गये थे तब श्राप को कमरे में न देखा। जब मुक्ते मालूम हुश्रा कि श्राप किसी से बात करने चले गये हैं, तब दरवाजे बन्द करा दिये। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं ?

सुवोध श्राँखें फैलाकर बोले — श्ररे साहब, पूरे पाँच हजार के हैं। श्रभी-श्रभी चेक सनाया है।

मदारीलाल ने सिर पीटकर कहा—पूरे पॉन हजार ! या भगवान् ! त्रापने मेज पर खूब देख लिया है !

'श्रजी पन्द्रह मिनट से तलाश कर रहा हूँ।'

'चपरासी से पूछ लिया कि कौन-कौन आया था <sup>१</sup>

'श्राइए जरा श्राप लोग भी तलाश की जिए । मेरे तो होश उहे हुए हैं।' सारा दफ्तर मेकेंटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा । मेज, श्रालमारियों, सन्दूक सब देखे गये । रिजस्टरों के वर्क उलट-पलटकर देखे गये; मगर नोटों का कहीं पता नहीं । कोई उड़ा ले गया, श्रव इसमें कोई शुबहा न या । सुवोध ने एक लम्बी सौंस ली श्रौर कुर्सी पर बैठ गये । चेहरे का रंग फक हो गया । जरा-सा मुँह निकल श्राया । इस समय कोई उन्हें देखता तो समकता कि महीनों से बीमार हैं।

मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा--- गचव हो गया श्रीर क्या !

प्रायश्चित भ

त्रांज तक कभी ऐसा गन्धेर न हुत्रा था। मुक्ते यहाँ काम करते दस साल हो गये, कभी घेले की चीज भी गायव न हुई। मैंने ग्रापको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा था कि रुपये-पैसे के विपय में होशियार रहिएगा; मगर शुदनी थी, भूट ख्याल न रहा। जरूर वाहर से कोई ग्रादमी ग्राया ग्रीर नोट उड़ाकर गायव हो गया। चारामी का यहो ग्राराध है कि उमने किसी को कमरे में जाने ही क्यो दिया। वह लाख कसम खाये कि वाहर से कोई नहीं ग्राया; लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पिरडत सोहनलाल एक फाइल लेकर गये थे, मगर दरवाजे ही से भाँककर चले ग्राये।

सोहनलाल ने सफाई दी—मैंने तो अन्दर कदम ही नहीं रखा, साहव! अपने जवान वेटे की कसम खाता हूँ, जो अन्दर कदम भी रखा हो।

मदारीलाल ने माया सिकोड़कर कहा—ग्राप व्यर्थ में कसमें क्यों खाते हैं ? कोई ग्रापसे कुछ कहता है ? (सुबोध के कान में ) वैद्ध में कुछ रुपये हीं तो निकालकर ठीकेदार को दे दिये जायँ, वरना बड़ी वदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, ग्रव उसके साथ ग्रपमान क्यों हो।

सुवोध ने करण-स्वर में कहा—वैद्ध में मुश्किल ने दो-चार सी रुपये होंगे, भाईजान ! रुपये हांते तो क्या चिन्ता थी । समभ लेता, जैसे पनीस हजार उड़ गये, वैसे ही तीस हजार भी उड़ गये । यहाँ तो क्षन को भी कौड़ी नहीं । ५०

उसी रात को सुवोयचन्द्र ने ग्रात्महत्या कर ली। इतने क्पयों का प्रवन्ध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के परदे के सिवा उन्हें ग्रपनी वेदना, ग्रपनी विवशता को छिपाने की ग्रौर कोई ग्राइ न थी।

#### (Y)

दूसरे दिन शत:काल चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुँचकर आवाल दो । मदारी को रात-भर नींद न आयो थी । घवराकर बाहर आये । चपरासी उन्हें देखते ही बोला—हजूर ! बड़ा गजब हो गया, मिकटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली ।

मदारीलाल को आखिं ऊपर चढ़ गयीं, मुँह फैल गया और सारी देह सिहर ठठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पढ़ गया हो।

'ख़ुरी फेर ली ।'

लाकर मुफे दिये, खूब याद है। मला, यह भी भूलने की बात है ग्रीर इतनी जल्द! मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहव ग्रा गये, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मँगवाये, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिन्दे रखे हुए थे। खूब ग्रच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गये १ मैंने किसी सन्दूक, दराज या त्रालमारी में नहीं रखे। फिर गये तो कहाँ १ शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिये हों। यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छिंड़!

तुरन्त दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले — आप ने मेरी मेज पर मे नोट तो उठाकर नहीं रख दिये !

मदारीलाल ने भौन्वकि होकर कहा — क्या श्रापकी मेज पर नोट रखे हुए ये १ मुक्ते तो खबर ही नहीं। श्रभी पिराइत सोहनलाल एक फाइल लेकर गये थे तब श्राप को कमरे में न देखा। जब मुक्ते मालूम हुश्रा कि श्राप किसी से वार्त करने चले गये हैं, तब दरवाजे बन्द करा दिये। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं १

सुबोध श्रॉखें फैलाकर बोले —श्ररे साहब, पूरे पाँच हजार के हैं। श्रभी-श्रभी चेक भुनाया है।

मदारीलाल ने सिर पीटकर कहा—पूरे पाँच हजार । या भगवान् । स्रापने मेज पर खूब देख लिया है !

'श्रजी पन्द्रह मिनट से तलाश कर रहा हूँ।'

'चपरासी से पूछ लिया कि कौन-कौन श्राया था <sup>१</sup>

'श्राहए जरा श्राप लोग भी तलाश कीजिए । मेरे तो होश उहे हुए हैं।'

सारा दफ्तर सेक्रेंटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, श्रालमारियों, सन्दूक सब देखे गये। रिजस्टरों के वर्क उलट-पलटकर देखे गये, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, श्रब इसमें कोई श्रुबहा न या। सुबोध ने एक लम्बी साँस ली श्रार कुर्सी पर बैठ गये। चेहरे का रंग फक हो गया। जरा-सा मुँह निकल श्राया। इस समय कोई उन्हें देखता तो सममता कि महीनों से वीमार हैं।

मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा-गजन हो गया और क्या !

श्राज तक कभी ऐसा शन्वेर न हुआ था। मुक्ते यहाँ काम करते दस साल हो गये, कभी धेले की चीज भी गायव न हुई। मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा था कि रुपये-पैसे के विषय में होशियार रहिएगा; मगर शुदनी थी, रे ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायव हो गया। चपरानी का यहा अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यां दिया। वह लाख कसम खाये कि बाहर से कोई नहीं आया; लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पण्डित सोहनलाल एक फाइल लेकर गये थे, मगर दरवाजे ही से भाँककर चले आये।

सोहनलाल ने सफाई दी—मैंने तो श्रन्दर कदम ही नहीं रखा, साहव! श्रपने जवान वेटे की कसम खाता हूँ, जो श्रन्दर कदम भी रखा हो।

मदारीलाल ने माया सिकोइकर कहा—श्राप व्यर्थ में कसमें क्यो खाते हैं ? कोई श्रापसे कुछ कहता है ? (सुबोध के कान में ) यैड्ड में कुछ रुपये हों तो निकालकर ठीकेदार का दे दिये जायँ, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, श्रव उसके साय श्रपमान क्यों हो।

सुवोध ने करण्-स्वर में कहा—वैद्ध में मुश्किल से दो-चार सौ रुपये होंगे, भाईजान ! रुपये हाते तो क्या चिन्ता थी । सगम लेता, जैसे पनीस हजार उड़ गये, वैसे ही तीस हजार भी उड़ गये । यहाँ तो क्फन को भी कौड़ी नहीं । १८८

उसी रात को सुबोधन्त्रन्द्र ने ग्रात्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रवन्ध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के परदे के सिवा उन्हें ग्रपनी वेदना, श्रपनी विवशता को छिपाने की ग्रीर कोई ग्राह न थी।

#### ( Y )

दूसरे दिन शतःकाल चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुँचकर श्रावाल दी । मदारी को रात-भर नींद न श्रायी थी । घवराकर बाहर श्राये । चपरासी उन्हें देखते ही बोला—हजूर ! बड़ा गजब हो गया, सिंकट्टरी साहेब ने रात का श्रपनी गईन पर हुरी फेर ली ।

मदारीलाल को श्रांखें ऊपर चढ गयीं, मुँह फैल गया श्रोर सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पढ़ गया हो।

'हुरी फेर ली !'

'जी हों छाज सबेरे मालूम हुआ। पुलिसवाले जमा हैं। आपको बुलाया है। 'लाश अमी पड़ी हुई है ११

'जी हाँ, अभी डाक्टरी होनेवाली है <sup>१</sup>

'बहुत से लोग जमा हैं <sup>१</sup>'

'सब व इं-बड़े अपसर जमा हैं। हजूर, लहास की श्रोर ताकते नहीं बनता। वैसा मलामानुस हीरा श्रादमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे-छोटे तो बच्चे हैं, एक स्थानी लड़की है व्याहने लायक। बहुजी को लोग क्तिना रोक रहे हैं, पर बार-बार दौड़कर लहास के पास श्रा जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है, जो रूमाल से श्रोखें न पोछ, रहा हो। श्रमी इतने ही दिन श्राये हुए, पर सबसे कितना मेल-जोल हो गया था। रुपये की तो कभी परवा ही नहीं थी। दिल दिरियाव था?

मदारीलाल के सिर में चहर छाने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर छपने को समाल न लेते, तो शायद गिर पहते। पूछा—बहुजी बहुत रो रही थीं ?

'यु छ न पूछिए, हजूर। पेड की पत्तियों भन्ही जाती हैं। श्राँखें फूलकर गूलर ही गयी हैं।'

'कितने लड़के बतलाये तुमने ११

'हजूर, दो लड़के हैं श्रौर एक लड़की।'

'हॉ-हाँ, लड़को को तो देख चुका हूँ, लड़की सयानी होगी १'

'जी हों, व्याहने लायक है। रोते-रोते बेचारी की आर्खें सूज आयी हैं।'

'नोटो के बारे में भी बातचीत हो रही होगी ?'

'जी हॉ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी श्रादमी का काम है। दारोगाजी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर साहत श्रापसे सलाह लेकर करेगे। <u>प्रिक्ट्री</u> साहब तो लिख गये हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है।

'क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गये हैं ?'

'हाँ, मालूम होता है, हुरी चलाते बखत याद आयी कि सुबहे में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जायँगे । बस, क्लुट्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी।' 'चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है ! तुम्हें यह क्या मालूम होगा !' 'हजूर, ग्रव मैं क्या जानूँ, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि श्रापकी बड़ी तारीफ लिखी है।'

मदारीताल की सॉस ग्रीर तेज हो गयी। ग्रॉखों से ग्रॉस् की दो वड़ी
नदी वूँ दे गिर पड़ी। ग्रॉखें पंछिते हुए बोले— में ग्रीर मैं एक साथ के पढ़े थे,

नन्दू! ग्राठ-दस साल साथ रहा। उठते-वैठते साथ खाते, साथ खेलते। वस,

इसी तरह रहते थे, जैसे दो भाई सगे रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ

लिखी है! मगर तुम्हें क्या मालूम होगा!

'ग्राप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा।'

'कफन का इन्तजाम हो गया है !'

'नहीं हजर, वहा न कि अभी लहास की डाक्टरी होगी। मुदा अब जल्दी चिलए। ऐसा न हो, कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो।'

'हमारे दफ़्तर के सव लोग त्रा गये होंगे ?'

'जी हाँ, इस मुहल्लेवाले तो सभी थे।'

'पुलिम ने मेरे वारे में तो उन से कुछ पूछ-ताछ नहीं की ?'

'जी नहीं, किसी से भी नहीं!'

मदारीलाल जब सुबोधचन्द्र के घर पहुँचे, तब उन्हें ऐसा मालूम हुग्रा कि सब लोग उनकी तरफ सदेह की श्रॉखों से देख रहे हैं। पुलिस इन्सपेक्टर ने दुरन्त उन्हें बुलाकर कहा—श्राप भी श्रपना बयान लिखा दें श्रोर सबके बयान तो लिख चुका हूं।

मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से ग्रापना वयान लिखाया कि पुलिस के श्रपस्यर भी दग रह गये। उन्हें मदारीलाल पर सुवहा, होता था, पर इस वयान ने उसका श्रंकुर भी निकाल डाला।

इसी वक्त नुत्राध क दाना वालक रोते हुए मदारी लाल के पास ग्राये ग्रीर कहा—चिलए ग्रापका ग्रम्माँ बुलाती है। दोनों मदारीलाल से परिचित थे। मदारीलाल यहाँ तो रोज ही ग्राते थे; पर घर में कमी न गये थे। सुनोध की खी उनसे पदी करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा—कहीं इसका मुक्तपर शुवहा न हो। कहीं सुनोध ने मेरे विषय में कोई सदेह न प्रकट हो। कुछ किक्तकरे ग्रार कुछ इसते हुए भीतर गये, तब विधवा का करुण-विलाप

सुनकर कलेका कॉप उठा। इन्हें देखते ही उस अवला के श्रॉसुश्रों का कोई दूसरा सोता खुल गया श्रोर लड़की तो दोंड़कर इनके पैरों से लिपट गयी। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारीलाल को उन तीनों की श्रॉलों में ऐसी श्रयाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी श्रोर देख न सके। उनकी श्रात्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन वेचारा को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी श्रात्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने झुरी फेरी। उन्हीं के हायों यह भरा-पूरा परिवार बूल में मिल गया। इन श्रसहायों का श्रव क्या हाल होगा है लड़कों का विवाह करना है, कौन करेगा विच्चों के लालन-पालन का भार कौन उठाएगा मदारीलाल को इतनी श्रात्मग्लान हुई कि उनके मुँह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कृत्तिख पुती हुई है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाये थे, उन्हें गुमान भी न था।क उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोंघ को जिच करना चाहते थे। उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी है

शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा-मैयाजी, हम लोगों को वे मँभधार में छोड़ गये। अगर मुक्ते मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था, वह सब उनके चरणा पर रख देती। मुभ्क से तो वे यहा कहते रहे कि काई-न-कांई उपाय हो जायगा। आप ही की मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आप के ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती।

मदारीलाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके द्वदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कएठ में कोई चीन फँसी हुई जान पड़ती थी।

रामेश्वरी ने फिर कहा—रात सोये, तब खूब हँस रहे थे। रोज को तरह दूध पीया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया श्रीर तब कुल्ली करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुफे चिन्तित देखकर बोले—उम व्यर्थ घवराती हो। बाबू मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती है। श्राखिर वह किस दिन काम श्रायेगी १ मेरे साथ के खेले हुए हैं। इस नगर में उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रवन्ध श्रासानी से हो जायगा। फिर न-जाने कव मन में यह बात समायी। मैं नसीवों-जली ऐसी सोयी कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे ग्रापनी जान पर खेल जायँगे!

मदारीलाल को सारा विश्व ग्रॉखों में तैरता हुग्रा मालूम हुग्रा । उन्होंने बहुत जब्त किया; मगर ग्रॉसुग्रों के प्रवाह को न रोक सके।

रामेश्वरी ने ग्राँखें पोंछकर फिर कहा — भैयाजी, जो फुछ होना था, वह तो हो चुका, लेकिन ग्राप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए, जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर ही के किसी ग्राट्मी का काम है। वे तो देवता थे। मुक्तसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर सन्देह नहीं है, पर है यह किसी दफ्तरवाले ही का काम। ग्राप से केवल इत्नी विनती करती हूँ कि उस पाने को वचकर न जाने दीजिएगा। पुलिसवाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। ग्रापको देखकर उनका यह हीसला न होगा। श्रव हमारे मिर पर ग्रापके सिवा ग्रीर कीन है। किससे ग्रपना दुख कहें १ लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी।

मदारीलाल के मन में एक बार ऐसा उवाल उठा कि सब कुछ खोन दें। साफ कह दें. में ही वह दुष्ट, वह अधम, वह मानर हूं। विधवा के परा पर गिर पहें और कहें, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जवान न खुली; इसी दशा में बैठे-बैठे उनके सिर में ऐमा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पटे।

( 4 )

तीसरे पहर लाश की परीता तमाप्त हुई। ग्रायीं जलागय की ग्रांर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्जान ग्रांर हजारीं ग्रादमी साय थे दाह-प्रकार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नावालिक थे। इसलिए विधवा चलने को तैयार दा रही थी कि मदारीलाल ने जाकर कहा—बहूजी, यह संस्कार मुक्ते करने दो। तुम किया पर वैठ जाग्रोगीं, तो वच्चों को कीन सँभातेगा। सुवोध मेरे भाई थे। जिन्दगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका, प्रित्र जिन्दगी के बाद मुक्ते दोस्ती का कुछ हम ग्रदा कर तेने दो। ग्रालिर मेग भी तो उनपर कुछ हक या। रामेरवरी ने रोकर कहा—ग्रापको मगवान् ने बटा उदार-हद्य दिया ई भेगाजी, नहीं तो मरने पर कीन किसको प्छना है। दफ्तर के ग्रीर

लोग जो न्त्राधी-त्राधी रात तक हाय बाँधे खड़े रहते थे, सूठों बात पूछने न श्राये कि जरा दादस होता।

मदारीलाल ने दाह-संस्कार किया। तेरह दिन तक किया पर बैठे रहे। तेरहवें दिन पिएडदान हुआ, ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अबदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और यह सब कुछ मदारीलाल ने श्रपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा, मगर मदारीलाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गयी, मित्र हो तो ऐसा हो!

सोलहवें दिन विघवा ने मदारीलाल से कहा— भैयाजी, श्रापने हमारे साय जो उपकार श्रौर श्रनुप्रह किये हैं, उनसे हम मरते दम तक उन्नुण नहीं हो सकते। श्रापने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता, तो न-जाने हमारी क्या गित होती। कहीं रूख की भी छाँह तो नहीं थी। श्रव हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा श्रौर कुछ खेती-वारी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी-न-किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जायँगे। इसी तरह हमारे कपर दया रखिएगा।

मदारीलाल ने पूछा-धर पर कितनी जायदाद है !

रामेश्वरी—जायदाद क्या है, एक कञ्चा मकान है श्रौर दस-बारह वीषे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना खुरू किया या, मगर रुपये पूरे न पड़े। श्रभी श्रध्रूरा पड़ा हुआ है। दस-बारह हजार खर्च हो गये श्रौर श्रभी छत पड़ने की नौबत नहीं श्रायी।

मदारी—कुछ रुपये बैंक में जमा है, या बस खेती ही ना सहारा है ! विधवा—जमा तो एक पाई भी नहीं है, भैयाजी! उनके हाथ में रुपये रहने ही न पाते थे। बस, वही खेती का सहारा है।

मदारी—तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जायगी कि लगान भी श्रदा हो जाय श्रीर तुम लोगों की गुजर-बसर भी हो १

रामेश्वरी— श्रौर कर ही क्या सकते हैं, भैयाजी! किसी न-किसी तरह जिन्दगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी-ग्रीर ग्रभी बेटी का विवाह भी तो करना है !

विधवा—उसके विवाह की श्रव कोई चिन्ता नहीं । किंपानों में ऐसे बहुत से मिल जायँगे, जा विना कुछ लिये-दिये विवाह कर लेंगे ।

मदारीलाल ने एक च्रण साचकर कहा--ग्रगर मैं कुछ सनाह दूँ, तो उसे मानगी श्राप ?

रामेश्वरी--भैयाजी, स्रापको सलाह न मान्ँगो तो किसको सनाह मान्ँगो । स्रोर दूसरा है ही कौन !

मदारी—तो स्राप स्रपने घर जाने के वदले मेरे घर चिलए। जैसे मेरे वाल-वच्चे रहेंगे, वैसे ही स्राप के भो रहेंगे। स्रापको कप्र न होगा। ईश्वर ने चाहा, तो कन्या का विवाह भी किसी स्रच्छे कुल में हो जायगा।

विधवा को ग्रॉलें सजल हो गयीं। वाली—मगर मैयाजी, सोचिए ..मदारी लाल ने बात काटकर कहा —मैं कुछ न साच्गा श्रोर न काई उज्र सुन्गा। क्या दी माइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते १ सुवोध की मैं ग्राना माई समस्ता या ग्रोर हमेशा समस्ता।

विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारीलाल सव का अपने साय ले गये श्रोर श्राज दस साल से उनका पालन कर रहे हैं। दानों वब्चे कालेज में पढ़ते हैं श्रोर कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में निवाह हो गया है। मदारीलाल श्रीर उनकी स्त्रो तन-मन से रामेश्री की सेवा करते हैं श्रीर उसके इशारों पर चत्तते हैं। मदारीलाल सेवा से श्रयने पाप का प्रायक्षित कर रहे हैं।

# क्सान साहब

( , )

जगत सिंह का स्कूल जाना कुनैन खाने या मळुली का तेल पीने से कम श्रिपिय न था। वह सैलानी, त्रावारा, घुमक्कड युवक था। कभी त्रमरूद की बागों की स्रोर निकल जाता स्रोर स्रमरूदों के साथ माली की गालियाँ वड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता ख्रीर मल्लाहों की डोंगियों में वैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ लाने में उसे मजा आता था। गालियाँ खाने का कोई अवसर वह हाय से न जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजा ना, एकों को पीछे से पक्डकर श्रपनी श्रोर खींचना, बृढीं की चाल वा नवल वरना, उसके मनोरखन के विषय थे। ग्रालसी वाम तो नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है, श्रीर दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगतसिंह को जब अवसर मिलता, घर से रुपये उड़ा ले जाता। नकद न मिले, तो वरतन त्रौर कपड़े उठा ले जाने में भी उसे सकोच न होता था। वर में जितनी शीशियाँ और वोतलें थीं, वह सब उसने एक-एक करके गुदड़ी-बाजार पहुँचा दीं। पुराने दिना की कितनी चीजें घर में पड़ी थीं। उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दत्त श्रौर निपुण था कि उसकी चतुराई श्रौर पदुता पर त्राश्चर्य हाता था। एक गर वह बाहर-ही-बाहर, केवल कार्निसों के सहारे, श्रपने दो-मजिला मकान की छत पर चढ गया श्रौर उपर ही से पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर श्राया । घर वालों को श्राहट तक न मिली ।

उसके पिता ठाकुर भक्तसिह अपने कस्वे के डाकखाने के मुंशी थे। अप्रस्तरों ने उन्हें शहर का डाकखाना वड़ी दौड़-धूप करने पर दिया था, किन्तु भक्तसिंह जिन इरादों से यहाँ आये थे, उनमें से एक भी पूरा न हुआ। उलटी हानि यह हुई कि देहातां में जो भाजी-साग, उपले-इंधन मुफ्त मिल जाते थे, वे सब यहाँ बन्द हो गये। यहाँ सबसे पुराना घराँव था। न किसी को दवा सकते थे, न सता सकते थे। इस दुरवस्था में जगतिसह की हथ-लप्पंक्याँ वहुत अखरतीं।

उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा । जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था । अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता, तो वह हिल भी न सकते ; पर जगतसिंह हतना सीनाजोर न या । हीं, मार-पीट, युड़की धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था ।

• जगतिसह ज्योंही घर में कदम रखता, चारों त्रोर से कॉव-कॉव मच जाती, माँ दुर-दुर कर के दोढती, चहनें गालियाँ देने लगतीं, मानो घर में कोई साँड़ घुस त्राया हो। वेचारा उलटे पाँव भागता। कभी-कभी टो-टो, तीन तीन दिन भूखा रह जाता। घर वाले उसकी स्रत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लंज बना दिया था। कर्षा के जान से वह निर्देन्द-सा हो गया था। जहाँ नींट त्र्या जाती, वहीं पढ रहता; जो कुछ मिल जाता, वही खा लेता।

ज्यो-ज्यों घर वालों को उसवी चौर-वला के गुप्त साधना का जान होता जाता या, वे उससे चौकन्ने होते जाते थे। यहाँ तक कि एक वार पूरे महीने-भर सक उसकी टाल न गली। चरसवाले के कई रुपये ऊपर चढ गये। गाँजेवाले ने धुन्नाँघार तकाजे करने शुरू किये। इलवाई कड़वी वार्ते नुनाने लगा। वेचारे जगत को निकलना मुश्किल हो गया । रात-दिन ताच-भाक में रहता ; पर घात न मिलती यी । ग्रांखिर एक दिन विल्ली के भागों बींका ट्रा । भक्तसिंह टोपहर को डाक्खाने से नले, तो एक बीमा रजिस्ट्री जेव में डाल ली। कौन जाने, कोई हरकारा या डाकिया गरारत कर जाय , किन्तु घर ग्राये तो लिफाफे को ग्राचकन की जेव से निकालने की मुधि न रही। जगतसिंह तो ताक लगाये हुए या ही। पैसों के लोभ से जेव टटाली, तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई ग्राने के टिकट लगे थे। वह कई बार टिक्ट नुराकर आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है, तो कदाचित् वह न छूता : लेकिन जब उसने लिफाफा फाट डाला स्रौर उसमे से नोट ानकल पदे, तो वह वड़े संकट में पढ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला भाइ फाटवर उसके दुष्कृत्य को घिछारने लगा । उसकी दशा उस शिकारी की-सी हो गया, जो चिड़ियों वा शिकार करने जाय ग्रौर ग्रनजान में किसी ग्राटमी पर निशान। मार दे। उसके मन में पश्चात्ताप या, लजा घी, दुःख या, पर उसे भूल का दराह सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिकाफे में रख दिये श्रौर वाहर चला गया।

गरमी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की औं लों में नींद न थी। त्राज उसकी बुरी तरह कुन्दी होगी—इसमें सन्देह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं, दस-पाँच दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए। तब तक लोगा का कांघ शान्त हो जाता। लेकिन कहीं दूर गये बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक अजातवात नहीं कर सकता। काई-न-कोई जरूर ही उसका पता दे देगा और वह पकड़ लिया जायगा। दूर जाने के लिए कुछ-न-कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिये। क्यों न वह लिकाफा में से एक नोट निकाल ले १ यह तो मालूम ही हो जायगा कि उसो ने लिकाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है १ दादा के पास क्यये तो हैं ही, कक मारकर दे देंगे। यह सोचकर उसने दस क्यये का एक नोट उड़ा लिया, मगर उसी वक्त उसके मन में एक नयी कल्यना का प्राहुर्माव हुआ। अगर ये सब क्यये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दूकान खोल ले, तो बड़ा मजा हो। फिर एक-एक पैसे के लिये उसे क्यां कित्री को चारो करनी पड़े! कुछ दिनों में वह बहुत-सा क्यया जमा करके घर आयेगा, तो लोग किनने चिकत हो जायँगे!

उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल २००) के नाट थे। दा सी में दूघ की दूकान खूब चल सकती है। ब्राखिर मुरारों क दूकान में दा-वार कढ़ाव ब्रीर दो-चार पीतल के यालां के सिवा ब्रीर क्या है १ लेकिन किनने • ठाट से रहता है। रुपयां की चरस उड़ा देता है। एक एक दाँव पर दम-दस रुपये रख देता है, नका न होता, ता वह ठाट कहाँ से निमाना १ इस ब्रानन्द-कल्पना में वह इतना मझ हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उख़ा कुआर ब्रीर वह लहरों में वह जाय।

उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया। दूसरे हा दिन मुशी मकिंदि पर गबन का मुकदमा दायर हो गया।

( ? )

वम्बई के किले के मैदान में बेंड वज रहा या श्रीर राजपूत रेजिमेंट के

सजीते सुन्दर जवान कवायद कर रहे ये जिस प्रकार हवा वादलों को नये-नये रूप में बनाती श्रीर बिगाइती है, उसी भाँति सेना का नायक सैनिकों को नये-नये रूप में बना श्रीर विगाइ रहा था।

जब कवायद खतम हो गयी, तो एक छुरहरे ही का युवक नायक के सामने श्राकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा—क्या नाम है १ सैनिक ने फीजी सलाम करके कहा —जगतसिंह।

'क्या चाहते हो १'
'फीज में भरती कर लीजिए।'
'मरने से तो नहीं डरते !'
'विलकुल नहीं—राजपूत हूँ।'
'वहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।'
'इसका भी डर नहीं।'
'ग्रदन जाना पड़ेगा।'
'खुशी से जाऊँगा।'

कतान ने देखा, वला का हाजिर-जवाव, मन चला, हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फींज में भरती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट छ्रदन की रवाना हुछा। मगर ज्यों-ज्यों जहाज छागे चलता था। जगत का दिल पीछे रहा जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर छाना रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा छन्उस्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि-तट जल में विलीन हो गया नो उसने एक ठंदी साँस ली छौर मुँह ढाँपकर रोने लगा। छाज जीवन में पहली बार उसे पियजनों की याद छाई। वह छोटा-छा छपना कस्वा, वह गाँज की दूकान, वह सैर-छपाटे, वह सुहुद्-मित्रों के जमध्य छाँखों में फिरने लगे। कोन जाने, फिर कमी उनसे मेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना वेचैन हुछा कि जी में छाया, पानी में कृद पढ़े।

( 3 )

जगतसिंह को श्रदन में रहते तीन महीने गुजर गये। भाँ ति-भाँ ति की नवीनताश्रों ने कई दिनों तक उसे मुग्ध किये रखा; लेकिन पुराने संस्कार फिर नामत होने लगे। श्रव कभी-कभी उसे स्नेहमयी माता की याद श्राने लगी, जो

उसे भूल का दराइ सहने की शक्ति न थी। उसने नाट लिफाफे में रख दिये त्रौर बाहर चला गया।

गरमी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आँखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुन्दी होगी—इसमें सन्देह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं, दस-पाँच दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए। तब तक लोगा का कांध शान्त हो जाता। लेकिन कहीं दूर गये बिना काम न चलेगा। वस्ती में वह कई दिन तक अज़ातवात नहीं कर सकता। काई-न-कोई जरूर ही उसका पता दे देगा और वह पकड़ लिया जायगा। दूर जाने के लिए कुछ-न-कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिये। क्यों न वह लिकाफा में से एक नोट निकाल ले थह तो मालूम ही हो जायगा कि उसो ने लिकाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है दादा के पास क्यये तो हैं ही, अक मारकर दे देगे। यह साचकर उसने दस क्यये का एक नोट उड़ा लिया, मगर उसी वक्त उसके मन में एक नयी कहाना का प्राहुर्मात हुआ। अगर ये सब क्यये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दूकान खोल ले, तो वड़ा मजा हो। फिर एक-एक पैसे के लिये उसे क्यों किती को चारी करनी पड़े! कुछ दिनों में वह बहुत-सा क्यया जमा करके घर आयेगा, तो लोग कितने चिकत हो जायँगे!

उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल २००) के नाट थे। दा सौ में दूघ की दूकान खूब चल सकती है। ब्रालिए मुरारो क दूकान में दा-चार कढ़ाव ब्रीर दो-चार पीतल के यालां के सिवा ब्रीर क्या है १ लेकिन किनने ठाट से रहता है। रुपयो की चरस उड़ा देता है। एक एक दाँव पर दन-दस रुपये रख देता है, नफा न होता, ता वह ठाट कहाँ से निमाता १ इस ब्रानन्द-कल्पना में वह इतना मझ हुआ कि उसका मन उसके काषू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उख़ड़ आयं ब्रीर वह लहरों में बह जाय।

उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया । दूसरे ही दिन मुशी भकि धिर पर गवन का मुकदमा दायर हो गया । सजीले युन्दर जवान कवायद कर रहे थे जिस प्रकार हवा बादलों को नये-नये रूप में बनाती ग्रौर बिगाइती है, उसी भाँति सेना का नायक सैनिकों को नये-नये रूप में बना और बिगाइ रहा या।

जब कवायद खतम हो गयी, तो एक छुरहरे ढीज का युवक नायक के सामने श्राकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा-क्या नाम है १ सैनिक ने भौजी सलाम करके कहा - जगतसिंह।

'क्या चाहते हो १' 'भौज में भरती **फर** लीजिए ।' 'मरने से तो नहीं डरते !' 'विलकुल नहीं—राजपूत हूँ।' 'वहत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।' 'इसका भी डर नहीं।' 'ग्रदन जाना पडेगा।'

'खशी से जाऊँगा।'

\$

}

कप्तान ने देखा, बला का हाजिर-जवाव, मन चला, हिम्मत का घनी जवान है, तुरंत फौज में भरती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट झूदन को रवाना हुन्ना। मगर ज्यों ज्यों जहाज न्त्रागे चलता था। जगत का दिल पीछे रहा जाता या। जब तक जमीन का किनारा नजर स्राता रहा, वह जहाज के डेक पर पड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा । जब वह भूमि-तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंदी साँस ली ख्रीर मुँह ढाँपकर रोने लगा। ख्राज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद छाई। वह छोटा-मा ऋपना कस्बा, वह गाँजे की दूकान, वह सैर-सपाटे, वह सुहृद्-मित्रों के बमघट ब्रॉली में फिरने लगे | कौन जाने, फिर कभी उनसे मेंट होगी या नहीं । एक बार वह इतना बेचैन हुन्ना कि जी में श्राया, पानी में कृद पड़े।

जगतसिंह को श्रदन में रहते तीन महीने गुजर गये। भौति-भौति की नवीनताश्चों ने कई दिनों तक उसे मुग्ध किये रखा; लेकिन पुराने संस्कार फिर-नाप्रत होने लगे। अब कभी-कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी. जो

उसे भूल का दगह सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिकाफे में रख दिये श्रौर वाहर चला गया।

गरमी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की श्राँखों में नींद न थी। श्राज उसकी ग्रुरी तरह कुन्दी होगी—इसमें सन्देह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं, दस-पाँच दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए। तब तक लोगा का कोघ शान्त हो जाता। लेकिन कहीं दूर गये बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक श्रगतिवाध नहीं कर सकता। काई-न-कोई जरूर ही उसका पता दे देगा श्रोर वह पकड़ लिया जायगा। दूर जाने के लिए कुछ-न-कुछ लर्च तो पास होना ही चाहिये। क्यों न वह लिकाफा में से एक नोट निकाल ले १ यह तो मालूम ही हो जायगा कि उसी ने लिकाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है १ दादा के पास रपये तो हैं ही, मक मारकर दे देंगे। यह सोचकर उसने दस क्यये का एक नोट उड़ा लिया, मगर उसी वक्त उसके मन में एक नयी कल्यना का प्राहुर्मात्र हुआ। श्रार ये सब क्यये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दूकान खोल ले, तो वड़ा मजा हो। फिर एक-एक पैसे के लिये उसे क्यों किशी को चारी करनी पहे! कुछ दिनों में वह बहुत-सा रपया जमा करके घर आयेगा, तो लोग कितने चिकत हो जायँगे!

उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुत्त २००) के नाट थे। दा सौ में दूघ की दूकान खूब चल सकती है। ब्राखिर मुरारो क दूकान में दो-वार किवा ब्रौर दो-चार पीतल के थाला के सिवा ब्रोर क्या है १ लेकिन किनने ठाट से रहता है। कपया की चरस उड़ा देता है। एक एक दाँव पर दस-दस कपये रख देता है, नका न होता, तो वह ठाट कहाँ से निमाना १ इस ब्रानन्द-कल्पना में वह इतना मम्र हुआ कि उसका मन उसके कामू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उखुड़ जायें ब्रौर वह लहरों में वह जाय।

उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया। दूसरे हा दिन मुशी भकिष्ट पर गवन का मुकदमा दायर हो गया।

( ? )

वम्बई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था श्रीर राजपूत रेजिमेंट के

सजीले सुन्दर जवान कवायद कर रहे थे जिस प्रकार हवा बादलों को नये-नये रूप में बनाती श्रीर बिगाड़ती है, उसी भाँति सेना का नायक सैनिकों को नये-नये रूप में बना श्रीर बिगाड़ रहा था।

जब कवायद खतम हो गयी, तो एक छुरहरे डीज का युवक नायक के सामने ग्राकर खड़ा हो गया। नायक ने प्छा—क्या नाम है १ सैनिक ने भौजी सलाम करके कहा — जगतसिंह।

'क्या चाहते हो ?'
'फीज में भरती कर लीजिए।'
'मरने से तो नहीं डरते ?'
'विलकुल नहीं—राजपूत हूँ।'
'वहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।'
'इसका भी डर नहीं।'
'श्रदन जाना पड़ेगा।'
'खुशी से जाऊँगा।'

कतान ने देखा, बला का हाजिर-जवाव, मन चला, हिम्मत का घनी जवान है, तुरंत फींज में भरती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट ख़दन को रवाना हुआ। मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था। जगत का दिल पीछे रहा जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आना रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि-तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंढी साँस ली और मुँह ढाँपकर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियननों की याद आई। वह छोड़-सा अपना कस्वा, वह गाँजे की दूकान, वह सैर-सपाटे, वह सुदृद्-मित्रों के जमघट आँखों में फिरने लगे। कीन जाने, फिर कभी उनसे मेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना वेचैन हुआ। कि जी में आया, पानी में कृढ पहे।

( 3 )

जगतसिंह को श्रदन में रहते तीन महीने गुजर गये। भाँ ति-भाँ ति की नवीनताश्रों ने कई दिनों तक उसे मुग्ध किये रखा; लेकिन पुराने संस्कार फिर जाप्रत होने लगे। श्रद कमी-कभी उसे स्नैहमयी माता की याद श्राने लगी, जो

पिता के कोध, वहनों के धिकार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रज्ञ मरती यी । उसे वह दिन याद आया, जव एक बार वह बीमार पड़ा या । उसके बचने की कोई श्राशा न थी, पर न तो पिता को उसकी कुछ चिन्ता थी, न वहनों को । केवल माता थी, जो रात-की-रात उसके सिरहाने वैठी ग्रापनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शान्त करती रही थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीरव रात्रि में रोते देखा या। वह स्वय रोगों से जीर्ए हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा-शुश्रुपा में वह ग्रुपनी व्यथा को ऐसी भूल गयी थी मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे १ वह इसी चोम और नैराश्य में समुद्र-तट पर चला जाता और घएटो ग्रनन्त जल-प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र मेजने की इच्छा हो रही थी, किन्तु लज्जा श्रीर ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। श्राखिर, एक दिन उससे न रहा गया। उसने पत्र लिखा ग्रौर प्रपने ग्रपराधों के लिए समा मॉर्गा। पत्र आदि से अन्त तक भक्ति से भरा हुआ था। अन्त में उसने इन शन्दों में ऋपनी माता को ऋारवासन दिया या-माताजी, मैंने बड़े-बड़े उत्पात किये हैं, ब्राप लोग मुफसे तंग ब्रा गयी थीं, मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लिजित हूँ और ग्राप को विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा, तो कुछ न-कुछ करके दिखाऊँगा। तब कदाचित् श्रापको मुमे श्रपना पुत्र कहने में सकोच न होगा। मुक्ते ब्राशीर्वाद टीजिए कि ब्रपनी प्रतिज्ञा का पालन कर -सक् ।

यह पत्र लिखकर उसने डाकलाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीशा करने लगा, किन्तु एक महीना गुजर गया श्रीर कोई जवाब न श्राया। उसका जी वबहाने लगा। जवाब क्यों नहीं श्राता— कहीं माताजी वीमार तो नहीं श्रायद दादा ने कोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई श्रीर श्रापत्ति तो नहीं श्रा पड़ी ? कैम्प में एक वृत्त के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालीग्राम की एक मूर्ति एव छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढाया करते थे। जगतसिंह उनकी हैंसी उद्या करता, पर श्राज वह विद्यितों की भौति प्रतिमा के सम्मुख जाकर वड़ी देर तक मस्तक मुकाये बैठा रहा। वह इसी स्थानावस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पूकारा, यह दफ्तर का

चपरासी या श्रीर उसके नाम की चिट्ठी लेकर श्राया या। जगतसिंह ने पत्र हाय में लिया, तो उसकी सारी देह कॉप उठी। ईश्चर की स्तुति कर के उसने लिफाफा खोला श्रार पत्र पढा। लिखा या—'तुम्हारे दादा को गवन के श्रमियोग में 1 वर्ष का सजा हो गयी है। तुम्हारी माता इस शाक में मरणासन्न है। छुटी मेले, तो घर चले श्राश्रो।'

जगतसिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा—हुजूर, मेरी माँ वीमार है, मुक्ते छुट्टी दे दीजिए।

कप्तान ने कठार त्राँखों से देखकर कहा—त्रभी खुटी नहीं मिल सकती। 'तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए।'

'स्रभी इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता।'

'मै त्र्यव यहाँ एक च्रण भी नही रह सकता।'

'रहना पड़ेगा । तुम लोगों को वहुत जल्द लाम पर जाना ।पड़ेगा ।'

'लड़ाई छिड़ गयी है! ग्राह, तब मैं घर नहीं जाऊँगा। हम लोग कब तक यहाँ से जायँगे <sup>१</sup>

'बहुत जल्द, दो ही चार दिनों मे ।'

### ( 8 )

चार वर्ष बीत गये। कैप्टन जगतिसह का-सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है! जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती हैं, उसे सर करना उसी का काम है। हल्ले और धावे में वह सदैव सबसे आगे रहता है, उसकी त्योरियों पर कभी मेल नहीं आता; इसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गम्भीर, इतना प्रसन्न चित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी वड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीवन सा हो गया है। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करने हैं जिससे पूछिए, वही बीर जगतिसह की विस्दावली सुना देगा कसे उसने जर्मनों की मेगजीन में आग लगायी, कैसे अपने कसान को मेशीनगनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कन्ये पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है, उसे अपने प्राणों का मोह ही नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता है!

लेकिन नित्य रात्रि के समय, जब जगतिसह को श्रवकाश मिलता है, वह श्रपना छोलदारी मे श्रवेले बैठकर घरवालों की याद कर लिया करता है—दो-चार श्राँस की चूँ दें श्रवश्य गिरा देता है। वह प्रांत मास श्रपने वेतन का बड़ा माग घर मेज देता है, श्रौर ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब कि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिन्ता उसे श्रपने पिता की है, जो श्राज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना फैल रहे हैं। हाय! वह कौन दिन होगा, जब कि वह उनके चरणों पर सिर रखकर श्रपना श्रपराध चुमा करायेगा, श्रौर वह उसके सिर पर हाथ रखकर श्राशीर्वाद देंगे!

( 4 )

सवा चार वर्ष बीत गये। सच्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर मोड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मीत्राद पूरी हो गयी है। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घरवाले त्राये हुए हैं, किन्तु बूढा भक्तसिंह त्रपनी श्रॅंबेरी कोठरी में सिर मुकाये उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर मुक्कर कमान हो गयी है! देह ग्रस्थि-पजर-मात्र रह गयी है। ऐसा जान पड़ता है, किसी चतुर शिल्पी ने एक त्रकाल-पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी है। उसकी भी मीत्राद पूरी हो गयी है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं त्राया। कौन त्राये? त्रानेवाला या ही कौन ?

एक बूढ़े किन्तु हुष्ट-पुष्ट कैदी ने आकर उसका कन्या हिलाया और बोला—कहो भगत, कोई घर से आया ?

भक्तसिंह ने कपित कएठ-स्वर से कहा—वर पर है ही कौन १ 'घर तो चलोगे ही १' 'मेरे घर कहाँ है १'

'तो क्या यहीं पढ़े रहोगे ?'

'श्रगर ये लोग निकाल न देंगे, तो यहीं पड़ा रहूँगा।'

त्राज चार साल के बाद भक्तसिंह को श्रपने प्रतादित, निर्वासित पुत्र की याद श्रा रही थी। जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, श्रावरू मिट गयी, घर वरवाद हो गया, उसकी स्मृति भी उन्हें श्रसद्ध थी, किन्तु श्राज नैराश्य श्रीर दुःख के श्रथाह सागर में ह्वते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा

लिया। न-जाने रहस वेचारे की क्या दशा हुई ! लाख बुरा है, तो भी अपना लड़का है। खानदान की निशानी तो है। महाँगा तो चार ऑस तो वहायेगा, दो चिरलू पानी तो देगा। हाय। मैंने उससे साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया! जरा भी शरारत करता, तो यमदूत की भॉ ति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक वार रहोई में विना पैर धोये चले जाने के दएड में मैंने उसे उलटा लटका दिया था। कितनी वार केवल जार से वोलने पर मैंने उस तमाचे लगाये थे। पुत्र-सा रल पाकर मैंने उसका आदर न किया। यह उसी का दएड है। जहाँ प्रेम का वन्यन शिथल हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है !

# 

सवेरा हुन्ना। न्त्राशा का सूर्य ानकला। न्नाज उसकी रिश्मयों कितनी कोमल न्नीर मधुर थीं, वायु कितनी सुखद, न्नाकाश क्तिना मनोहर, वृद्ध कितने हरे-भरे, पित्तयों का कल-रव कितना मीठा। सारी प्रकृति न्नाशा के रङ्ग में रंगी हुई थी; पर भक्तसिह के लिए चारों न्नोर घोर न्नाकशर था।

जेल का अपसर आया। कैदी एक पांक मे खड़े हुए। अपसर एक-एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से अफ़िल्लान थे। जिसका नाम आता, वह खुश-खुश अपसर के पास जाता, परवाना लेता, मुक्कर सलाम करता ओर तब अपने विपत्तिकाल के संगियों से गले मिलकर बाहर निक्ल जाता। उसके घरवाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा या, वहीं मिटाइयों बोटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुलले विनम्रता के देवता को हुए थे।

श्रन्त में भक्तिंह का नाम श्राया। वह सिर मुकाये, श्राहिस्ता-श्राहिस्ता जेलर के पास गये श्रीर उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की श्रीर ज्वेल, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा हो। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गये। कहां जायें १९

ृ चहुंचा उन्होंने एक वैनिक श्रप्तवर की घोड़े पर सवार, जेल की श्रोर श्राते; देखा। उसकी देह पर खाकी वरदी थी, सिर पर कारचोबी साफा। श्राचीब शान से घोड़े पर बैटा हुशा था। उसके पीछे-पीछे, एक फिटन श्रा खी थी। जेल के सिपाहियों ने श्रफसर का देखते ही वन्दूकों सँमालीं श्रिशेर लाइन में खड़े होकर सलाम किया।

भक्तिसह ने मन में कहा—एक भाग्यवान वह है, जिसके लिए फिटन ग्रा रही है, ग्रोर एक ग्रभागा में हूँ, जिसका कहीं ठिकाना नहीं।

फीजी श्रफसर ने इघर-उघर देखा श्रोर घोड़े से उतरकर सीचे मक्तसिंह के सामने श्राकर खड़ा होगया।

भक्तसिंह ने उसे ध्यान से देखा श्रीर तव चौंककर उठ खड़े हुए श्रीर बोले-श्ररे ! वेटा जगतसिंह !

जगतसिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा।

# इस्तीफा

## ( १ )

दफ्तर का नायू एक बेजवान जीन है। मजदूर को श्रॉखें दिखाश्रो, तो वह त्योरियों बदलकर खड़ा हो जायगा। कुली को एक डाँट बताश्रो, तो खिर से वोफ फॅककर श्रपनी राह लेगा। किसी मिखारी को दुतकारो, तो वह तुम्हारी श्रोर गुस्से की निगाह से देखकर चला जायगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी-कभी तकलीफ पाकर दो-लितियाँ फाइने लगता है; मगर बेचारे दफ्तर के नायू को श्राप चाहे श्रॉखें दिखाये, डाँट बतायें, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माये पर बल न श्रायेगा। उसे श्रपने विकारों पर जो श्राधिपत्य होता है, वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। सन्तोष का पुतला, सब की मूर्ति, सचा त्राज्ञा कारी, गरज उसमें तमाम मानवी श्रच्छाइयों मौजूद होती हैं। खेंडहर के भी एक दिन भाग्य जगते हें। दीवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है, बरसात में उस पर हरियाली छाती है, प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीव बावू के नसीव कभी नहीं जागते। इसकी श्रॅबेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुसकिरा-हट की रोशनी नजर नहीं श्राती। इसके लिए सुखा सावन है, कभी भरा भादों नहीं। लाला फतहचन्द ऐसे ही एक बेजवान जीव थे।

कहते हैं, मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ ग्रसर पड़ता है। फतहचन्द की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें 'हारचन्द' कहा जाय, तो कदाचित् यह ग्रत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिन्दगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों श्रोर हार ग्रीर निराशाएँ ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियों तीन; भाई एक भी नहीं, भीजाइयों दो, गोंठ में कोड़ी नहीं, मगर दिल में दया श्रीर मुख्यत; सचा मित्र एक भी नहीं—जिससे मित्रता हुई, उसने घोला दिया, इस पर तन्दुक्स्ती भी श्रच्छी नहीं—वत्तीस साल की श्रवस्था में बाल जिचड़ी हो गये थे। श्रींखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचने, कमर मुकी हुई, न दिल में हिम्मत, न क्लेजे में ताकत। नो बजे दम्तर जाते छीर छः बजे शाम को लौटकर घर छाते। फिर घर से बाहर निकल्लने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है, इसकी उन्हें विल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया, लोक-परलोक जो कुछ या, दम्तर या। नौकरी की खैर मनाते छीर जिन्दगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता। न कोई मनोरजन था, न खेल। ताश खेले हुए मी शायद एक मुद्दत गुजर गयी थी।

### **'(** २ )

जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ-कुछ बादल थे। फतहचन्द साढे पाँच बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गये यें। दफ्तर से शाकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते श्रीर पन्द्रह बीस मिनट तक बिना हिले-बुंले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुँह से आवाज निकलती। आज भी प्रति दिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा ती मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुँह-हाथ घोने के लिए लोटा-गिलास माँज रही थी। बोली— उससे वह दे, वया काम है। अभी तो दफ्तर से आये ही हैं, और अभी फिर चुलाव। आ गया !

चपरासी ने कहा—साहव ने कहा है, अभी बुला लाख्रो । कोई वड़ा जरूरी काम है।

फतहचन्द की खामोशी टूट गयी। उन्होने सिर उठाकर पूछा--क्या बात है ! शारदा--कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है।

फतहचन्द ने सहम कर कहा--द्पतर का चपरासी ! क्या साहब ने खुलाया है ?

शारदा—हाँ, कहता है, साहव बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा, बब देखों, बुलाया करता है १ सबेरे के गये-गये अभी मकान को लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया।

फतहंचन्द ने "सँभलकर 'कहा--बरा सुन लूँ, विस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खतम कर दिया था, श्रभी श्राता हूँ। शारदा—जरा जलपान तो करते जात्रो, चपरासी से वार्त करने लगोगे, तो तुम्हें श्रन्दर श्राने को याद भी न रहेगी।

यह कहकर वह एक प्याली में योड़ी-सी दालमोट श्रीर सेव लायी। फतेह-चन्द उठकर खड़े हो गये, किन्तु खाने की चीज देखकर चारपाई पर बैठ गये श्रीर प्याली की श्रोर चाव से देखकर इस्ते हुए बोले—लड़कियों को दे दिया है न !

शारदा ने त्रॉलं चढाकर कहा —हाँ-हाँ, दे दिया है, तुम तो लात्रो ! इतने में छोटी लड़की त्राकर सामने खड़ी हो गयी । शारदा ने उसकी त्रोर कोघ से देखकर कहा—तू क्या त्राकर सिर पर सवार हो गयी, जा बाहर खेल ! फतहचन्द—रहने दो, क्यों डाँटती हो ! यहाँ त्रात्रो चुन्ती, यह लो,

दालमोट ले जात्रो !

चुन्नी माँ की त्रोर देखकर हरती हुई बाहर भाग गयी!
फतहचन्द ने कहा—क्यों वेचारी को भगा दिया १ दो-चार दाने दे देता,
तो खुश हो जाती।

शारदा—इसमें है ही कितना कि सबको बाँटते फिरोगे १ इसे देते तो बाकी दोनों न ग्रा जाती १ किस-किसको देते १

हतने में चपराधी ने फिर पुकारा—बायूबी, हम वड़ी देर हो रही है। शारदा—कह क्यों नहीं देते कि इस बक्त न आयेंगे। फतहचन्द—ऐसा कैसे कह दूँ भाई; रोजी का मामला है!

शारदा—तो क्या प्राण देकर काम करोगे ? स्रत नहीं देखते ग्रपनी ? मालूम होता है, छः महीने के बीमार हो ।

फनहचन्द ने जल्दी-जल्दी दालमोट की दी-तीन फंकियाँ लगायीं, एक गिलास पानी पिया ग्रारे वाहर को तरफ दौहे। शारदा पान बनाती ही रह गयी। चपरासी ने कहा—बाब्बी! ग्रापने बड़ी देर कर दी। ग्रब जरा लपके चिलए, नहीं तो जाते हो डाँट बतायेगा।

फतहचन्द ने दो कदम दौड़कर कहा—चलेंगे तो माई श्रादमी ही की तरह, चाहे डॉट बतायें या दाँत दिखायें। हमसे दौड़ा नहीं जाता। बँगले ही पर हैं न ! चपरासी—भला, वह दफ्तर क्यों श्राने लगा । बादशाह है कि दिल्लगी ! चपरासी तेल चलने का श्रादी या। वेचारे बाबू फतहचन्द धीरे-घीरे जाते ये। योड़ी ही दूर चलकर हॉफ उठे। मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहते कि माई जरा श्रोर घीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जॉंघों में दर्द होने लगा श्रीर श्राघा रास्ता खतम होते-होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने में तर हो गया। सिर में चकर श्रा गया। श्रॉंखों के सामने तित्रियाँ उड़ने लगीं।

चपरासी ने ललकारा—जरा कदम बढाये चलां, वान् ! फतहचन्द बड़ी मुश्किल से बाले—तुम नास्रो, मैं त्राता हूँ।

वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गये श्रीर सिर को दोनों हाथों से यामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी, तो श्रागे वढा। फतहचन्द हरे कि यह शैतान जाकर न-जाने साहब से क्या कह दे, तो गजब ही हो जायगा। जमीन पर हाथ टेककर उठे श्रोर फिर चले। मगर कमजोरी से शारीर हॉफ रहा था। इस समय कोई बचा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी रह गिरते-पड़ते साहब के बँगले पर पहुँचे। साहब बँगले पर टहल रहे थे। वार-बार फाटक की तरफ देखते थे श्रीर किसी को श्राते न देखकर मन-ही-मन में मझाते थे।

चपरासी को देखते ही श्राँखें निकालकर बोले—इतनी देर कहाँ था ! चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े-खड़े कहा—हुजूर ! जब वह श्राय तब तो, मैं दौड़ा चला श्रा रहा हैं।

साहव ने पैर पटककर कहा—बाबू क्या बोला ? चपरासी—ग्रा रहे हैं, हुजूर घएटा-भर में तो घर में से निकले । इतने में फतहचन्द श्रहाते के तार के श्रन्दर से निकलकर वहाँ श्रा पहुँचे र साहब को सिर भुकाकर सलाम किया ।

साहव ने कड़ककर कहा---श्रवतक कहाँ या ?

फतहचन्द ने साहब का तमतमा चेहरा देखा, तो उनका खून सूख गया। बोले—हुजूर अभी-अभी तो दफ्तर से गया हूँ, ज्योंही चपरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब—भूठ बोलता है, भूठ बोलता है, हम वर्ग्ट-भर से ख़झा है।
फतहचन्द—हुजूर, मैं भूठ नहीं बोलता। त्राने में जितनी देर हो गयी
हो; मगर घर से चलने में मुमे बिलकुल देर नहीं हुई।

साहव ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा—चुप रह, सूत्रर, हम घएटा-भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो !

फतहचन्द ने खून का घूँट पीकर कहा—हुजूर, मुक्ते दस साल काम करते हो गये, कभी...।

साहब—चुप रह, सूत्रपर, हम कहता है कि श्रपना कान पकड़ो ! फतहचन्द—जब मैंने कोई कुसूर किया हो ! साहब—चपराधी ! इस सूत्रपर, का कान पकड़ो ।

चपरासी ने दवी जवान से कहा—हुजूर, यह भी मेरे श्रफसर हैं, मैं

साहव-हम कहता है, इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हएटरों से मारेगा। चपरासी—हुजूर, में यहाँ नौकरी करने ग्राया हूँ, मार खाने नहीं। में मी इज्जतदार श्रादमी हूँ। हुजूर ग्रपनी नौकरी ले लें। श्राप जो हुकुम दें, वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं विगाइ सकता। नौकरी तो चार दिन की है। चार दिन के लिए क्यों जमाने-भर से बिगाइ करें ?

साहव श्रव कोष को न बर्दाश्त कर सके। हएटर लेकर दाँहे। चपरासी ने देखा, यहाँ ख़ड़े रहने में खैरियत नहीं है, तो भाग ख़ड़ा हुआ। फ़तहचन्द श्रमी तक चुपचाप ख़ड़े थे। साहब चपरासी को न पाकर उनके पास श्राया श्रीर उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला—तुम स्त्रार, गुस्ताखी करता है ? जाकर श्राफिस से फ़ाइल लाओ।

फतहचन्द ने कान सहलाते हुए कहा—कौन-सा फाइल लाऊँ, हुजूर ! साहब—फाइल-फाइल भ्रीर कौन-सा फाइल ! तुम बहरा है, सुनता नहीं ! हम फाइल माँगता है !

फतहचन्द ने किसी तरह दिलेर होकर कहा-श्राप कौन-सा फारल मुॉगते हैं! साहब--वही फारल जो हम मॉंगता है। वही फारल साश्रो। बेचारे फतहचन्द को श्रव श्रीर क्छ पछने की बहादुर एक तो यों ही तेज-मिजाज थे, इसपर हुक्मत का घमयड और सबसे बढकर शराब का नशा। हएटर लेकर पिल पड़ते, तो वेचारे क्या कर लेते। सुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े।

साहव ने कहा-दौड़कर जाग्रो-दौड़ो।

भतहचन्द ने कहा--हुजूर, मुक्तसे दौड़ा नहीं जाता।

साहव—ग्रो, तुम बहुत सुस्त हो गया है। हम तुमको दौड़ना सिखायेगा। दोड़ों (पीछे से धक्का देकर) तुम ग्रव भी नहीं दीड़ेगा ?

यह कहकर साहब ह्यटर लेने चले। फतहचन्द दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान् होते, तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता, तो उसपर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे श्रीर फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर श्रा गये।

### ( ३ )

फतहचन्द दफ्तर न गये। जाकर करते ही क्या! साहव ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशा में भूल गया। घीरे-घीरे घर की स्रोर चलें, मगर इस वेइज्जती ने पैरां में वेडियाँ-सी डाल दी यीं। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे! उनके पैरो में जूते तो थे। क्या वह जूते से काम न ले सकते थे। फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्शरत की!

मगर इलाज ही क्या था १ यदि वह कोष में उन्हें गोली मार देता, तो उसका क्या विगहता। शायद एक-दो महीने की सादी कैद हो जाती। सम्मव है, दो-चार सी रुपये जुर्माना हो जाता। मगर इनका परिवार तो मिट्टी-में-मिल जाता। ससार में कोन था, जो इनके स्त्रा-बच्चा का खबर लेता। वह किस के दरवाजे हाथ फैलाते। यदि उनके पास इतने रुपये होते, जिनसे उनके कुटुम्ब का पालन हो जाता, तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते, या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का इन्हें दर न था। जिन्दगी में ऐसा कौन सुख था, जिसके लिए वह इस तरह दरते १ स्थाल था सिर्फ परिवार के बरवाद हो जाने का।

श्राज फतहचन्द को श्रपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुल हुश्रा, उतना श्रीर कमी न हुश्रा था। श्रगर उन्होंने शुरू ही से तन्दुक्स्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस श्रीतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता। उसकी श्रीखें निकाल लेते। कम-से-कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था। श्रीर न होता, तो दो-चार हाथ जमाते ही—पीछे देखा जाता, जेलखाना ही तो होता था श्रीर कुछ ?

वे ज्यों-ज्यों आगे बढते थे, त्यों-त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोदेपन पर और मी भक्काती थी। अगर वह उचककर उसके दो-चार थप्पड़ लगा देते, तो क्या होता—यही न कि साहव के खानसामे, बहरे, सब उनपर पिल पड़ते और मारते-मारते बेदम कर देते। बाल-बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती—पड़ती। साहव को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह जलील करना प्रासान नहीं। आखिर आज में मर जाऊँ तो क्या हो ! तब कीन मेरे बच्चों का पालन करेगा ! तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी, वह आब ही पड़ जाती, तो क्या हर्ज था !

इस ग्रन्तिम विचार ने फतहचन्द के हृदय में इतना जोश मर दिया कि वह लौट पड़े न्त्रॉर साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए दो-चार कदम चले, मगर फिर एयाल ग्राया, ग्राखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी; वह तो हो ही ली। कौन जाने, बँगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा वो वेकसी और बच्लों का बिना बाप के हो जाने का खयाल भी ग्रा गया। फिर लौटे ग्रॉर घर चले।

( 8 )

घर में जाते ही शारदा ने पृद्धा—िक्सिलिए बुलाया या, वड़ी देर हो गयी! पतहचन्द ने चारपाई पर लेटते हुए कहा—नशे की सनक थी, श्रीर क्या! शैतान ने मुक्ते गालियाँ दीं, जलील किया। वस, यही रट लगाये हुए या कि देर क्यों की ! निर्दयी ने चपरासी से मेरा वान पकड़ने को कहा।

शास्ता ने गुस्ते में श्राकर कहा -- तुमने एक जूता उतारकर दिया नहीं सुग्रंर को !

फतहचन्द — चपरासी बहुत शरीफ है। उसने साफ कह दिया—हुन्रूट. मुफ्तेसे यह काम न होगा। मैंने भले श्रादिमयों की इअत उतारने के लिप नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया।

शारदा-यही बहादुरी है। तुमने उस साहव को क्यों नहीं फटकारा !

फतहचन्द—फटकारा क्यों नहीं—मैंने भी खूब सुनायी। वह छड़ी लेक दौड़ा—मैने भी जूता सँभाला। उसने मुक्ते कई छड़ियाँ जमायीं—मैंने भी की जूते लगाये!

शारदा ने खुश होकर कहा—सच ! इतना-सा मुँह हो गया उपका ! फतहचन्द —चेहरे पर फाइ-सी फिरी हुई यी।

शारदा—बड़ा श्रञ्छा किया तुमने, श्रौर मारना चाहिए था । मैं होती, तो विना जान लिये न छोड़ती।

फतहचन्द—मार तो श्राया हूँ, लेकिन श्रव खैरियत नहीं है। देखो, क्या नतीजा होता है १ नौकरो तो जायगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े।

शारदा—सजा क्यों काटनी पड़ेगी १ क्या कोई इन्साफ करनेवाला नहीं है ! उसने क्यों गालियाँ दीं, क्यों छुड़ी जमायी १

फतहचन्द—उसके सामने मेरी कौन सुनेगा ! श्रदालत भी उसी की तरफ हो जायगी।

शारदा—हो जायगी, हो जाय, मगर देख लेना, अब किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियाँ दे वैठे। तुम्हें चाहिए था कि क्योंही उसके मुँह से गालियाँ निकलीं, लपककर एक जूता रसीद कर देते।

फतहचन्द— तो फिर इस वक्त जिन्दा लीट भी न सकता। जरूर मुक्ते गोली मार देता।

शारदा- देखी जाती।

फतहचन्द ने मुस्कराकर कहा—फिर तुम लोग कहाँ जातीं ?

शारदा—नहीं ईश्वर की मरजी होती । श्रादमी के लिए सबसे नहीं चीज इजत है । इजत गवाँकर बाल-वचों की परविरिश नहीं की जाती । व्रम उस रीतान को मारकर श्राये होते तो मैं गरूर से फूली नहीं समाती । मार खाकर भाते, तो शायद मैं दुम्हारी स्रत से भी वृगा करती । यो जवान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इञ्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आयेगी, खुशी से मेल लूँगी ..। कहाँ जाते हो, सुनो सुनो, कहाँ जाते हो १

फतह्चन्द दीवाने होकर जोश मे घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गयी। वह फिर साहव के बॅगले की तरफ जा रहे थे। डर से सहमें हुए नहीं; विकि गरूर से गर्दन उठाये हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से भज्ञक रहा था। उनके पैरो में वह कमजोरी, आँखों में वह वेकसी न थी। उनकी कायापलय्सी हो गयी थी। वह कमजोर वदन, पीला मुख्वहा, दुवले वदन वाला, दफ्तर के वावू को जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत से भरा हुआ, मजबूत गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डएडा लिया और अकड़ते हुए साहव के बँगले पर जा पहुँचे।

इस वक्त नो वजे थे। साहव लाने की मेज पर थे। मगर फतहचन्द ने श्राज उनके मेज पर से उठ जाने का इन्तजार न किया। लानसामा कमरे से वाहर निकला श्रांर वह चिक उठाकर अन्दर गया। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा या। जमोन पर ऐसी कालीन विछी हुई थी, जैसी फतहचन्द की शादी में भी नहीं विछी होगी। साहव वहादुर ने उसकी तरफ कोशित दृष्टि से देखकर कहा— तुम क्यों श्राया ! वाहर लाश्रो, क्यों अन्दर चला श्राया !

फतहचन्द ने खड़े-खड़े डएडा सॅमलककर कहा—तुमने मुभसे ग्रभी फाइल मौंगा या, वही फाइल लेकर त्राया हूँ। खाना जा लो, तो दिखाऊँ। तब तक में वैठा हूँ। इतमीनान से खात्रों, शायट यह तुम्हारा ग्राखिरी खाना होगा। इसी कारण खूब पेट भर खा लो।

साहव सन्नाटे में त्रा गये। फतहचन्द की तरफ डर त्र्रॉर क्रांध की हिए से देखकर कीप उठे। फतहचन्द के चेहरे पर पक्का इरादा भलक रहा था। साहव समफ गये, यह मनुष्य इस समय मरने-मारने के लिए तैयार होकर त्राया है। ताकन में फतहचन्द उनके पासंग भी नहीं था। लेकिन यह निश्चय था कि वह ईट का जवाब पत्पर से नहीं, बल्कि लोहे से देने को नेयार है। यदि वह फतह-चन्द की हरा-भन्ना कहते हैं, तो क्या त्राश्चर्य है कि वह डएडा लेकर पिल पहे। हायापाई करने में वयाप उन्हें चीतने में जरा भी सन्देह नहीं था; लेकिन वैठे-

विठाये हराहे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को श्राप हराहे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कींजए, मगर उसी समय तक, जब तक वह गुर्राता नहीं। एक वार गुर्राकर दोड़ पड़े, तो फिर देखें, श्रापकी हिम्मत कहाँ जाती है श्वहीं हाल उस वक्त साहव वहादुर का था। जब तक यकीन या कि फतह- चन्द बुड़की, गाली, हर्टर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक श्राप शेर थे, ग्रव वह त्योरियों बदले, डराडा सँमाले, बिल्ली की तरह घात लगाये खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला ग्रीर उसने हराडा चलाया। वह श्रिषक-से-श्रिषक उसे वरखास्त कर मकते हैं। ग्रगर मारते हैं, तो मार खाने का भी हर। उस पर फीजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का ग्रंदेशा— माना कि वह श्रपने प्रभाव ग्रार ताकत से ग्रन्त में फतहचन्द को जेल में डलवा देंगे, परन्तु परेशानी ग्रीर वदनामी से किसी तरह न वच सकते थे। एक बुद्धिमान ग्रीर दूरन्देश ग्रादमी को तरह उन्होंने यह कहा—ग्रोहो, हम समफ गया, श्राप हमसे नाराज हैं। हमने क्या ग्रापको कुछ कहा है श्रियाप क्यों हमसे नाराज हैं। हमने क्या ग्रापको कुछ कहा है श्रियाप क्यों हमसे नाराज हैं।

पतहचन्द ने तनकर कहा—तुमने ग्रभी ग्राध-घरटा पहले मेरे कान पकड़े ये, ग्रौर मुक्ते सैकड़ों ऊल-जलूल वार्ते कही थीं। क्या इतनी जल्दी भूल गये १ साहच—मैने ग्रापका कान पकड़ा, ग्रा-हा-हा-हा! मैने ग्रापका कान पकड़ा, ग्रा-हा-हा-हा १ क्या मजाक है १ क्या मैं पागल हूँ या दीवाना १

फतहचन्द—तो क्या मैं भूठ वोल रहा हूँ  $\ell$  चपरासी गवाह है। श्रापके नौकर-चाकर भी देख रहे थे।

साहव-कब का वात है १

फतहचन्द—अभी-अभी, कोई आष घराटा हुआ, आपने मुमे बुलवाया या श्रौर बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिये थे।

फतहचन्द-नशा में अगर तुमने मुफ्ते गोली मार दी होती, तो क्या मैं मर न जाता १ अगर तुम्हें नशा या और नशा में सब कुछ मुआफ है, तो मैं भी नशा में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भल श्रादमा क सग एसा बर्ताव न करोगे, या मैं श्राकर तुम्हारे कान पकड़ूँगा। समभ गये कि नहीं ! इघर-उघर हिलो नहीं, तुमने जगह छोड़ी श्रौर मैंने इग्हा चलाया। फिर खोपड़ी टूट जाय, तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हैं, वह करते चलो; पकड़ो कान!

साहव ने बनावटी हँसी हँसकर कहा—वेल बाबूजी, ग्राप बहुत दिल्लगी करता है। ग्रागर हमने ग्रापको बुरा बात कहा है, तो हम ग्राप से माफी माँगता है।

फतहचन्द—( डएडा तौलकर ) नहीं, कान पकड़ो !

साहव त्रासानी से इतनी जिल्लात न सह सके। लपककर उठे त्रीर चाहा कि फतहचन्द के हाथ से लकड़ी छीन लें, लेकिन फतहचन्द गाफिल न थे। साहव मेज पर से उठने भी न पाये थे कि उन्होंने डएडे का भरपूर त्रीर तुला हुत्रा हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गयी। खोपड़ी भन्ना गयी। एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले—हम तुमको बरखास्त कर देगा।

फतहचन्द—इसकी मुक्ते परवाह नहीं; मगर त्राज मैं तुम से विना कान पकड़ायें नहीं जाऊँगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले श्रादमी के साथ ऐसी वेत्रदवी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है!

यह कहकर फतहचन्द ने फिर डएडा उठाया। साहव का ग्रभी तक पहली चोट न भूली यी। ग्रगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया, तो शायद खोपड़ी खुल जाय। कान पर हाथ रखकर बोले—ग्रव ग्राप खुश हुग्रा?

'फिर तो कभी किसी को गोली न दोगे ?'

'कभी नहीं।'

'ग्रगर फिर कभी ऐसा किया, तो समभ लेना, मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ।' 'ग्रब किमी को गाली न देगा।'

'श्रन्छी बात है। श्रव में जाता हूँ, श्राज से मेरा इस्तीफा है। में कल इस्तीफा में यह लिएकर मेजूँगा कि तुमने मुक्ते गालियाँ दी; इसलिए में नीकरी नहीं करना चाहता, समक्त गये ?'

साहब--श्राप इत्तीका क्यों देता है ? हम तो वरखास्त नहीं करता।